| वीर          | सेवा        | म न्दिर     |
|--------------|-------------|-------------|
|              | दिल्ल       | <b>त्रे</b> |
|              |             |             |
|              | *           |             |
|              |             | , m         |
| क्रम संख्या  | 70          |             |
| काल न० 🗻     | _ <b>Z1</b> | 1914        |
| खण्ड <u></u> |             |             |

## सिं घी जै न ग्र न्थ मा ला

XEEXEEXEEX || V-Vis 0 || XEEXEEXEEX

श्रीमेघविजयोपाध्यायविरचित

# दे वा न न्द म हा का व्य



## सिंघी जैन ज्ञानपीठ

संस्थापक श्री बहादुरसिंहजी सिंघी

श्री जिनविजय सुनि

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# सिंघी जैन ग्रन्थमाला





श्रीमेघविजयोपाध्यायविरचित

देवानन्द महाका व्य

# सिंघी जैन ग्रन्थमाला

जैन आगमिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, कथात्मक – इत्यादि विविधविषयगुन्फित प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राचीनगृजेर, राजस्थानी आदि भाषानिबद्ध बहु उपयुक्त पुरातनवाद्धाय तथा नवीन संशोधनात्मक साहित्यप्रकाशिनी जैन ग्रन्थाविल ।

कळकत्तानिवासी सर्गस्य श्रीमद् डालचन्दजी सिंघी की पुण्यस्मृतिनिमित्त तत्सुपुत्र श्रीमान् बहादुरसिंहजी सिंघी कर्तृक

संस्थापित तथा प्रकाशित

सम्पादक तथा सञ्चालक

## जिनविजय मुनि

[ सम्मान्य सभासद-भाण्डारकर प्राच्यितद्या संशोधन मन्दिर पूना, तथा गूजरात माहित्यसमा अहमदाबाद; मृतपूर्वाचार्य-गृजरात पुरातत्त्वमन्दिर अहमदाबाद; जैन वाङ्मयाध्यापक विश्वमारती, शान्तिनिकेतन; संस्कृत, प्राकृत, पाली, प्राचीनगुर्जर आदि अनेकानेक ग्रंथ संशोधक-सम्पादक। ]

यन्थांक ७

प्राप्तिस्थान

## व्यवस्थापक-सिंघी जैन ग्रन्थमाला

अनेकान्त विहार सामित्र (१८, गरियाहाटरोड; पो० बालीगंज अहमदाबाद कलकत्ता

## मेघविजयोपाध्यायविरचित

# देवानन्दमहाकाव्य

टिप्पणी-आदि समलंकृत तथा ग्रन्थकार-परिचय, सरल हिंदी सारार्थ आदि समन्वित

#### सम्पादक

## पं० बेचरदास जीवराज दोशी।

िजेनन्याय-व्याकरणतीर्थः; भृतपूर्व प्राकृतसाहित्याध्यापक गूजरातपुरातत्त्वमन्दिरः; भगवतीसुत्रादि अनेकागमग्रन्थानुतादक-संशोधक-सम्पादक-इत्यादि ]

प्रकाशन-कर्ता

## संचालक-सिंघी जैन ग्रन्थमाला

अहमदाबाद-कलकत्ता

प्रथमावृत्ति, पञ्चशत प्रति ।

ि १९३७ क्रिष्टाबद

## SINGHI JAINA SERIES

A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF MOST IMPORTANT CANONICAL, PHILOSOPHICAL HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE ETC. WORKS OF JAINA LITERATURE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRAMSA AND OLD VERNACULAR LANGUAGES, AND STUDIES BY COMPETENT RESEARCH SCHOLARS.

FOUNDED AND PUBLISHED

### ŚRĪMĀN BAHĀDUR SINGHJĪ SINGHĪ OF CALCUTTA

IN MEMORY OF HIS LATE FATHER.

## ŚRĪ DĀLCHANDJĪ SINGHĪ.



GENERAL EDITOR

#### JINA VIJAYA MUNI

HONORARY MEMBER OF THE BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE OF POONA AND CUJRAI SAHITYA SABHA OF AHMEDABAD; FORMERLY PRINCIPAL OF CUJRAT PURATATTVAMANDIR OF AHMEDABAD; EDITOR OF MANY SANSKRIT, PRAKRIT, PALI, APABHRAMSA, AND OLD GUJRATI WORKS.

## NUMBER 7

TO BE HAD FROM

#### VYAVASTHĀPAKA, SINGHĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ

ANEKANT-VIHAR 9. SHANTI NAGAR. PO. SABARMATI, AHMEDABAD.



SINGHI SADAN 48, GARIYAHAT ROAD BALLYGUNGE, CALCUTTA

Founded 1

All rights reserved

[ 1931. A. D.

## **DEVĀNANDA MAHĀ KĀVYA**

OF

### ŚRÎ MEGHAVIJAYOPĀDHYĀYA

CRITICALY EDITED IN THE ORIGINAL SANSKRIT FROM AN OLD MSS. WITH NOTES,

INDEX AND HINDI INTRODUCTION, SUMMARY ETC.

BY

## PANDIT BECHARDĀS J. DOSHI

JAINA NYÄYA-VYÄKARAŅA TÎRTHA; LATE TEACHER IN PRÄKRIT, PURÄTATTVA MANDIR;

TRANSLATOR AND EDITOR OF BHAGAVATI SÛTRA AND MANY OTHER

CANONICAL WORKS

-000

**PUBLISHED BY** 

# THE SAÑCHĀLAKA-SINGHĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ AHMEDABAD-CALCUTTA

## ॥ सिंघीजैनम्रन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः॥

अस्ति बङ्गाभिषे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशालिनी ॥
निवसन्त्यनेके तत्र जैना ऊकेशवंशजाः । धनाळ्या नृपसदृशा धर्मकर्मपरायणाः ॥
श्रीडालचन्द इत्यासीत् तेष्वेको बहुमाग्यवान् । साधुवत् सचिरित्रो यः सिंघीकुलप्रमाकरः ॥
बाल्य एवागतो यो हि कर्तुं व्यापारिवस्तृतिम् । किलकातामहापुर्यो धृतधर्मार्थनिश्रयः ॥
कुशाग्रया स्वबुद्ध्वेव सदृत्या च सुनिष्ठया । उपार्ज्य विपुलां लक्ष्मीं जातो कोट्यिपपो हि सः ॥
तस्य मन्नुकुमारीति सन्नारीकुलमण्डना । पतित्रता प्रिया जाता शीलसामाग्यमुषणा ॥
श्रीबहादुरसिंहाख्यः सद्धणी सुपुत्रस्तयोः । अस्त्येष सुकृती दानी धर्मप्रियो धियां निधिः ॥
प्राप्ता पुण्यवताऽनेन प्रिया तिलकसुन्दरी । यस्याः सोभाग्यदीपेन प्रदीप्तं यदृहाङ्गणम् ॥
श्रीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्ति ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात् बाहुर्यस्य हि दक्षिणः ॥
नरेन्द्रसिंह इत्याख्यस्तेजस्ती मध्यमः सुतः । सूनुर्वीरेन्द्रसिंहश्र किनष्ठः साम्यदर्शनः ॥
सन्ति त्रयोऽपि सत्युत्रा आप्तमिक्तपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुर्मार्गानुगामिनः ॥
अन्येऽपि बहुवश्रास्य सन्ति स्वस्नादिबान्धवाः । धनैर्जनैः समृद्धोऽयं ततो राजेव राजते ॥

#### अन्यच-

सरस्वत्यां सदासक्तो भूत्वा ठक्ष्मीप्रियोऽप्ययम् । तत्राप्येष सदाचारी तिचत्रं विदुपां खलु ॥ न गर्वो नाप्यहंकारो न विलासो न दुष्कृतिः । दृश्यतेऽस्य गृहे कापि सतां तद् विस्मयास्पदम् ॥ भक्तो गुरुजनानां यो विनीतः सजनान् प्रति । बन्धुजनेऽनुरक्तोऽिन्त प्रीतः पोष्यगणेष्विष ॥ देश-कालिखितिकोऽयं विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादिसाहित्य-संस्कृति-सत्कलप्रियः ॥ समुन्नत्यं समाजस्य धर्मस्योत्कर्पहेतवे । प्रचारार्थं सुशिक्षाया व्ययत्येष धनं घनम् ॥ गत्वा सभा-सित्यादां भूत्वाऽध्यक्षपदाङ्कितः । दत्त्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साह्यति कर्मठान् ॥ एवं धनेन देहेन ज्ञानेन ग्रुभनिष्ठया । करोत्ययं यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः ॥ अयान्यदा प्रसङ्गेन स्विपतुः स्मृतिहेतवे । कर्तुं किञ्चिद् विशिष्टं यः कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥ पूज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-ज्ञानरुचः परम् । तस्मात्तज्ज्ञानवृद्ध्यर्थं यतनीयं मया वरम् ॥ विचार्येवं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मितम् । श्रद्धास्पदस्विम्त्राणां विदुषां चापि तादशाम् ॥ जनज्ञानप्रसारार्थं स्थाने शान्तिनिकेतने । सिंघीपदाङ्कितं जनज्ञानपीठमतीष्ठिपत् ॥ श्रीजिनविजयो विज्ञो तस्याधिष्ठानुसत्यदम् । स्वीकर्तुं प्रार्थितोऽनेन शास्त्रोद्धारामिलाषिणा ॥ अस्य साजन्य-साहार्द-स्थयौदार्यादिसद्धणः । वशीभूयाति मुदा येन स्वीकृतं तत्यदं वरम् ॥ तस्येव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । स्विपतृश्रेयसे चषा प्रन्थमाला प्रकाश्यते ॥ विद्वजनकृताल्हादा सिवदानन्ददा सदा । चिरं नन्दित्वयं लोके जिनविजयभारती ॥

## ॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः॥

स्वस्ति श्रीमेदपाटाख्यो देशो भारतिश्रुतः । रूपाहेठीति सन्नाम्नी पुरिका तत्र सुस्थिता ॥ सदाचार-विचाराभ्यां प्राचीननृपतेः समः । श्रीमचतुरसिंहोऽत्र राठोडान्वयभूमिपः ॥ तत्र श्रीवृद्धिसिंहोऽभृत् राजपुत्रः प्रसिद्धिमान् । क्षात्रधर्मधनो यश्च परमारकुठाप्रणीः ॥ मुख-भोजमुखा भूपा जाता यस्मिन्महाकुठे । किं वर्ण्यते कुठीनत्वं तत्कुठजातजन्मनः ॥ पत्नी राजकुमारीति तस्याभूद् गुणसंहिता । चातुर्य-रूप-ठावण्य-सुवाक्सोजन्यभूषिता ॥ क्षत्रियाणीप्रभापूर्णां शौर्यदीप्तमुखाकृतिम् । यां दृष्ट्वेच जनो मेने राजन्यकुठजा त्वियम् ॥ सृतुः किसनसिंहाख्यो जातस्तयोरतिप्रियः । रणमछ इति द्यन्यद् यन्नाम जननीकृतम् ॥ श्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यो यतीश्वरः । ज्योतिभैषज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥ अष्टोत्तरशताब्दानामायुर्यस्य महामतेः । स चासीद् वृद्धिसंहस्य प्रीति-श्रद्धास्पदं परम् ॥ तेनाथाप्रतिमप्रेम्णा स तत्सूनुः स्वसिन्नधौ । रक्षितः, शिक्षितः सम्यक्, कृतो जैनमतानुगः ॥ दौर्भाग्यात्तिच्छशोर्बाल्ये गुरु-तातौ दिवंगतौ । विमूढेन ततस्तेन त्यक्तं सर्वं गृहादिकम् ॥

#### तथा च-

परिभ्रम्याथ देशेषु संसेव्य च बहून् नरान्।दीक्षितो मुण्डितो भूत्वा कृत्वाऽऽचारान् सुदुष्करान्॥ ज्ञातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्थवृत्तिना तेन तत्त्वातत्त्वगवेषिणा ॥ अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोऽप्येवं प्रत्न-नृतनकालिकाः ॥ येन प्रकाशिता नैका ग्रन्था विद्वत्प्रशंसिताः । लिखिता बहवो लेखा ऐतिह्यतथ्यग्रिस्किताः ॥ यो बहुभिः सुविद्वद्भिस्तन्मण्डलैश्च सत्कृतः । जातः स्वान्यसमाजेषु माननीयो मनीषिणाम् ॥ यस्य तां विश्वतिं ज्ञात्वा श्रीमद्गान्धीमहात्मना । आहूतः सादरं पुण्यपत्तनात्स्वयमन्यदा ॥ पुरे चाहम्मदाबादे राष्ट्रीयशिक्षणालयः । विद्यापीठ इतिख्यातः प्रतिष्ठितो यदाऽभवत् ॥ आचार्यत्वेन तत्रोचैर्नियुक्तो यो महात्मना । विद्वजनकृतश्चाघे पुरातत्त्वाख्यमन्दिरे ॥ वर्षाणामष्टकं यावत् सम्भूष्य तत्पदं ततः । गत्वा जर्मनराष्ट्रे यस्तत्संस्कृतिमधीतवान् ॥ तत आगत्य सँहामो राष्ट्रकार्ये च सिकयम् । कारावासोऽपि सम्प्राप्तो येन स्वराज्यपर्वणि ॥ क्रमात्तस्माद् विनिर्मुक्तः प्राप्तः शान्तिनिकेतने । विश्ववन्द्यकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूषिते ॥ सिंघीपदयुतं जैनज्ञानपीठं यदाश्रितम् । स्थापितं तत्र सिंघीश्रीडालचन्दस्य सूनुना ॥ श्रीवहादुरासिंहेन दानवीरेण धीमता । स्मृत्यर्थं निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम् ॥ प्रतिष्ठितश्च यस्तस्य पदेऽधिष्ठातृसञ्ज्ञके । अध्यापयन् वरान् शिष्यान् शोधयन् जैनवाब्ययम् ॥ तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुरुकेतुना । स्विपतृश्रेयसे चैषा ग्रन्थमारा प्रकारयते ॥ विद्वजनकृताल्हादा सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं लोके जिनविजयभारती ॥

## देवानन्दमहाकाव्य-विषयानुक्रम ।

## 

|   |                                                     |                    |                        |           |      | पृ०            |
|---|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------|----------------|
|   | किंचित् प्रास्ताविक [ ग्रुख्य सम्पादक लिखित ].      | •••                |                        | •••       | •••• | <b>ś-</b> 8    |
|   | प्र स्ता व ना-ग्रन्थकारपरिचय, समस्यापूर्तिवर्णन,    | सरल हिंदी          | सारार्थ                | ••••      | •••• | ५–१२           |
| Ş | कथानायक-उत्पत्तिवर्णननामा प्रथमः सर्गः              |                    | ••••                   | ••••      | •••• | <b>१-१</b> 0   |
| २ | नायकाम्युदयवर्णननामा द्वितीयः सर्गः                 | ••••               | ••••                   | ••••      | •••• | १०–१२          |
| ą | युवराजस्थापन-मरुधर-मेदपाट-सुराष्ट्राविहारवर्णन-न    | गानापाद <b>स</b> म | मसाङ्कित <u>ः</u>      | तृतीयः स  | र्गः | २२–३९          |
| 8 | यमकरम्यः चतुर्थः सर्गः                              | ••••               | ••••                   | ••••      | •••• | ३०–४८          |
| ષ | दक्षिणदिग्विजयनामा पश्चमः सर्गः                     | ••••               | ••••                   | ••••      | •••• | ४९–५७          |
| Ę | पट्टघरस्यापन-षड्ऋतुवर्णनो नाम षष्टः सर्गः           | ••••               | ••••                   | ••••      | •••• | ५७–६९          |
| y | श्रीविजयदेवस्र्रीश्वरनिर्वाणगमन-तत्पट्टप्रभाकरश्री  | विजयप्रभस्         | <u>र्</u> रीश्वराभ्युट | (यवर्णनना | मा   |                |
|   | सप्तमः सर्गः                                        | ••••               | ••••                   | ••••      | •••• | <b>६९-७७</b>   |
| 6 | ग्रन्थकर्तृप्रशस्तिः                                | ••••               | ••••                   | ••••      | •••• | ૭૮             |
| Q | . देवानन्दमहाकाव्यान्तर्गतानां विशेषनाम्नां संग्रहः | ****               | ••••                   | ••••      | **** | ७९ <b>–८</b> ० |

## किंचित् प्रास्ताविक

जिन विजयदेव स्रिका कान्यमय चिरत-वर्णन प्रस्तुत देवानन्द महाकान्यमें किया गया है, वे स्रि जैनधर्मके बहुत अच्छे प्रभावक पुरुषोंमेंसे एक हो गये हैं। एक प्रकारसे जैन समाजके ये अन्तिम समर्थ और तेजस्त्री आचार्य थे। इनके बाद आज तक वैसा कोई प्रभावशाली, प्रतापवान् और प्रतिभापूर्ण आचार्य नहीं हुआ। जिस प्रकार सुगल सम्राटोंमें अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ ये तीनों सम्राट् भारतवर्षके गौरवके उत्कर्षक हुए उसी प्रकार, जैनाचार्यों में भी हीरविजय स्रि, विजयसेन स्रि और विजयदेव स्रि ये तिनों आचार्य जैन समाजके गौरवके उत्कर्षक हुए। इन तीनों आचार्योंका सुगल सम्राटोंने खूब सत्कार किया था और इनके ज्ञान और चारित्रसे प्रभावान्वित हो कर म्लेन्छ कहे जानेवाले उन अनार्य सम्राटोंने भी जैन धर्मके प्रति अपना ऊंचा आदरभाव व्यक्त किया था।

उन मुगल सम्राटोंकी तरह इन जैनाचार्योंका इतिहास भी बडा विस्तृत और महत्त्वाला है। ये आचार्य भी, अपने समाजके एक प्रकारके सम्राट् थे। सम्राटोंकी ही तरह इनकी आज्ञा भी, जैन समाजके धार्मिक विधानोंमें, अनुस्त्रंत्राय समझी जाती थी। सम्राटों-ही-की तरह जैन समाजमें इनका शासनतंत्र चलता था। जिस तरह, सम्राट् अपने साम्राज्यकी रक्षा और वृद्धिके प्रयत्नमें आजन्म तस्त्रीन रहते थे और भारतवर्षके इस कोनेसे उस कोनेतक घूमते रहकर अपने शासनकी सुन्यवस्थामें व्यस्त रहते थे उसी तरह ये आचार्य भी जैन धर्म और जैन संघकी रक्षा और वृद्धिके प्रयत्नमें आजन्म दत्त-वित्त रहते थे और जहां जहां इनके अनुयायी जन-गण और धर्म-स्थान होते थे वहां वहां ये सतत परिश्रमण करते रहते और अपने शासनकी सुन्यवस्थामें लगे रहते थे। यद्यपि ये आचार्य बडे निरीह, निष्परिग्रही, तपस्त्री, आत्मदर्शी और जितेन्द्रिय थे—कंचन और कामिनंसि सर्वथा अलिप्त थे—तथापि अपने धर्म और समाजकी उन्नित और प्रतिष्ठाके निमित्त ये राजामहाराजाओं और सम्राटोंके दरवारोंमें उपस्थित होते थे, अपने शिष्योंको उनकी इच्छानुसार उनके हितोंमें प्रवृत्त करते थे और उनके सुख-दु:खोंमें समवेदना और सहानुभूति भी प्रकट करते थे। और उसके बदलेमें, ये और कुछ न चाह कर सिर्फ भूतदया, प्राणीरक्षा और अहिंसाका उनसे प्रचार और पालन करवाते थे; अधर्मी और आत्माचारी द्वारा सताये जानेवाले प्रजाजनों और धर्मनिष्ठ मनुप्योंकी रक्षा करवाते थे और आत्मकल्याण करनेके साधनभूत धर्मस्थानोंकी पूजा और पवित्रताका सुप्रवन्ध करवाते थे।

न ये किसी प्रकारकी स्वारी पर चढते थे, न किसी पर अपना बोज लादते थे। न किसीके यहां भोजनका भार डल्वाते न किसीके घर पर जा कर मान-पान करवाते। चाहे सियाला हो चाहे उन्हाला — ये नंगे सिर और नंगे पर ही सदा वूमते फिरते। चाँमासेके ४ महिने ये एक जगह स्थिरवास करके रहते और फिर आठ महिने इधर-उधर परिश्रमण करते रहते। कभी ये दिक्खनमें हैदराबाद और उससे आगे तक चले जाते और फिर वहांसे उत्तरमें लाहोर और उससे भी आगे तक पहुंच जाते; कभी पिल्लिमें टेठ समुद्रके किनारे दीवबन्दर तक चले जाते और कभी पूर्वमें पटना और उससे भी परे पार्श्वनाथपहाड (सम्मेतिसेखर) तक सफर कर आते। मिक्षाके समय, हाथमें झोली ले कर, गृहस्थके घर अज्ञात रूपसे जा पहुंचते और धर्मलाभका आशीर्वाद दे कर, अपने उचित ल्रखा-स्का जैसा आहार मिल गया, उसे ले कर अपने मकान पर चले आते और एकान्तमें बैठ कर बिना किसी प्रकारके आखादका उपभोग करते हुए, उसे निगल जाते। पानी ये हमेशा गरम किया हुआ पीते। सूर्यास्तके बाद न कभी कुछ खाते न कभी कुछ पीते। रातको कोरी जमीनपर एक पिछोडी बिछा कर सो जाते। न धूलकी पर्वाह करते न पत्थर-कंकड की। न सख्त गर्मीमें कभी पंखा हिलाते और न सख्त सर्दीमें कभी आग सुल्याते। बडे बडे धन-कुबेर इनके दृढ उपासक थे—पक्के भक्त थे; इनके एक एक शब्द पर लाखों

रूपये न्योछावर कर देते थे; पर ये अपने लिये किसीसे कभी कुछ एक कोडी भी नहीं मांगते थे। खर्गकी अप्सरायें जैसी रूपवती और लक्ष्मीवती हजारों ख्रियां प्रतिदिन इनके सामने १०—१० वार ऊठवैठ कर नमन करती और घंटों हाथजोडे बैठकर इनका धर्मीपदेश सुनतीं; लेकिन निमेपमात्र भी इनकी आँखमें, कभी किसी प्रकारके विकारकी, कोई रिक्तमा उद्भूत नहीं होती थी। ऐसी तो इनकी चर्या थी; और ऊपर बतलाया वैसा इनका उदात्त ध्येय था। साधुताका यह परम आदर्श था।

प्रस्तावित कान्यके नायक विजयदेव सुरिके प्रगृह आचार्य हीरविजय सुरिकी ऐसी परम साधुताका हाल सुनकर अकबर बादशाहने बड़े आदरके साथ उन्हें अपने दरबार-फतहपुर सीकरीमें बुलवाये। सूरिकी प्रशान्त मृर्ति, भन्य आकृति, उत्कृष्ट विरक्ति और अमृतोपम वाणीका अनुपम अनुभव कर वह महान् मुगल सम्राट् अत्यंत प्रमुदित हुआ। अकवर जैसा उत्कट जिज्ञासु था, परीक्षक भी वैसा ही उत्कट था। उसकी परीक्षामें उत्तीर्ण होना आसान नहीं था। बडे बडे धुरन्धर विद्वान् और स्यागी-वैरागी उसकी कठोर परीक्षामें निष्फल हो जाते थे और उसके तेजमें वे अपना अस्तित्व लग्न कर या तो उसके सेवक बन जाने थे या उसके शिष्य हो रहते थे। एक ही नजरमें वह अपने सन्मख आनेवाली व्यक्तिका हीर परख लेता था और एक-ही-दो शब्दोंमें वह उसका मूल्य भी कर देता था। अपने समकालीन संसारका वह सबसे श्रेष्ट चतुर और तेजखी पुरुष था। हीरविजय सुरिकी साधुताकी उसने यथेष्ट परीक्षा की और उसमें वे सील्ह आने संपूर्ण सफल निकले, तब उसने उनको अपना परम पुज्य हितोपदेशक माना और 'जगद्गरु' की पदवी देकर उनका उत्कृष्ट सम्मान किया । कोई ३-४ वर्ष हीरविजय सूरि फतहपुर सीकरी और आगरेके आसपास घूमते रहे और वारंवार अकबरको अपना धर्मोपदेश सुनाते रहे । बादशाहने उनके उपदेशसे खयं मांसभक्षण आदि बहुत कम कर दिया और पशु-पक्षियोंका शिकार करना भी बहुत कुछ छोड दिया । जैनधर्ममें परम पवित्र माने जानेवाले पूर्यपणा पूर्वके ८-१० दिन तक सारे ही साम्राज्यमें किसी भी प्राणीकी कोई कतल न की जाय ऐसी बादशाही आज्ञा भी जाहीर की गई। जैनधर्मके पवित्र स्थानोंको कोई किसी प्रकारकी हानि न पहुंचावे इसके लिये भी कई फरमान उसने निकाले और उन्हें हीरविजय सूरिके खाधीन किये। बादमें वृद्धावस्थाके कारण सूरिजी तो गुजरातमें वापस चले आये, लेकिन वादशाहकी इच्छासे अपने विद्वान् शिष्य उपाध्याय शान्तिचन्द्रजीको उसके दरबारमें रख आये। पीछे से भानुचन्द्र, सिद्धिचन्द्र, विवेकहर्ष आदि और भी सूरिजीके प्रभावशाली शिष्य वारंवार अकवरी दरबारमें आने-जाने और रहने लगे। यह सब इतिहास बहुत बड़ा है और उसका विशेष वर्णन करना यहांपर आवश्यक भी नहीं है।

हीरिवजय सूरिके गूजरातमें चले आने बाद, पीछेसे वादशाहने, उनके पद्दधर आचार्य विजयसेन सूरिको भी अपने दरबारमें, जब वह लाहोरमें था, बुलवाये और उनका भी उसने यथेष्ट सम्मान किया और उन्हें 'सर्वाई हीरजी' की पदवीसे विभूपित किया। हीरिवजय सूरिकी बृद्धावस्था और शारीरिक अखस्थताका समाचार पाकर विजयसेन सूरि अकबरके दरबारमें अधिक नहीं ठहर सके और अपने गुरुकी सेवा करने निमित्त गूजरात लाँट आये। वे गूजरात पहुंचे भी नहीं थे कि, इवर काठियावाडके जना गांवमें सं० १६५२ में हीरसूरिका स्वर्गवास हो गया। इन्हीं विजयसेन सूरिके पद्दधर ये विजयदेव सूरि हुए। इनको आचार्य पद सं० १६५५ में, खंभातमें दिया गया था। उस समय इनकी उम्र कोई २१-२२ वर्षकी थी। सं० १६७२ में इनके गुरु श्रीविजयसेन सूरिका स्वर्गवास हो गया और उस समयसे ये अपने संघके सर्वप्रधान नायक बने।

हीरविजयस्रि के समयमें ही, उनके शिष्योंमें प्रस्पर कुछ विचार-मेद उत्पन्न हो गया, और वह धीरे धीरे बढता गया । विजयसेन स्रिके सामने उसने कुछ उप्र रूप धारण किया और फिर इन विजयदेवके समयमें वह पूर्णरूपसे वृद्धिंगत होकर आखिरमें इनके गच्छमें तीन मेद पड गये। हीरविजय स्रिके जिस विशाल गच्छके विजयसेन स्रि अकेले ही गणनायक थे और जिनका एकच्छत्र शासन था उसी गच्छके, विजयदेव स्रिके सामने तीन पक्ष होकर, उसमें ३ गणनायक हो गये; और एक ही

गुरुके शिष्य-प्रशिष्य परस्पर एक-दूसेरेके विरोधी वन कर गच्छ और संघके संगठनमें शिथिलता उत्पन्न करनेके निमित्त बन गये । गच्छके इस विरोधी वातावरणका प्रतिवोध ठेठ जहांगीरके दरबार तक जा पहुंचा। हीरविजय सूरिके शिष्योंमेंसे कईयोंके साथ जहांगीरका बचपनसे ही काफी परिचय था और वह अपने खर्मस्य पिताकी, इन धर्मोपदेशकोंके साथवाली नीतिका यथोचित पालन भी करना चाहता । इस लिये उसने जब यह सुना कि हीरविजय सूरिके शिष्य, आपसमें अनवन हो जानेके कारण परस्पर एक दूसरेके विपक्षी बन रहे हैं और जिन विजयदेव सूरिको, हीरविजय सूरिके पष्ट्रधर विजयसेन सूरिने अपना उत्तरा-िकारी बनाया है उसके वारेमें कई शिष्य-प्रशिष्य अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं; तब उसने सोचा कि देखना चाहिए कि यह विजयदेव सूरि कौन हैं और कंसे हैं?। नियमानुसार उसने अपना फरमान भेज कर इन सूरिको अपने दरबारमें बुल्वाये । जहांगीर उस समय माल्वेके मांडू शहरमें था और विजयदेव सूरि खंभातमें चानुर्मास रहे हुए थे । वादशाहकी आज्ञा आने ही सूरिजी मांडूं की ओर चलदिये और आश्विन सुदि १४ के दिन वहां पहुंच कर वादशाहसे मिले । जहांगीर इनकी विद्वता, तेजस्विता और कियानिष्टा को देख कर बहुत प्रसन्न हुआ; और इनके विपक्षियोंने जो जो बातें, इनके विषयमें उसके सामने कही थी उनका इनमें चपरीतमाव जान कर, उसने इनको खूब सत्कृत किया और यह जाहिर किया कि—हीरविजय सूरिके ये ही यथार्थ उत्तराधिकारी हैं; और इस लिये इनको जहांगीरी महातपाकी उपाधि दे कर उस गच्छके सच्चे अधिनायक प्रमाणित किये ।

इस प्रकार, यद्यपि इन्हीं के गुरुश्राता आदि कहे जानेवाले कितनेएक यतिजनों द्वारा इनके ऐकाधिपत्यमें कुछ विक्षेप उपस्थित किया गया और गच्छवासी यतिजन दो-तीन पक्षोंमें विभक्त हो गये; तो भी तत्कालीन जैन समाजमें इनका प्रभाव सर्वाधिक रहा और ये सबसे अधिक ख्यातिलाभ करते रहे । बादशाह जहांगीर के सिवा, मेवाडपित राणा जगित्सह, जामनगराधीश लाखा जाम, ईडरनरेश राय कल्याणमल आदि बहुतसे राजा-महाराजा भी इनका खूब आदर-सत्कार करते थे। जैन समाजके तो हजारों ही बड़े बड़े श्रीमान् और सत्तावान् श्रावकगण इनके परम भक्त थे। ये बड़े बुद्धिमान् और प्रभावशाली तो थे ही, साथमें कियावान् भी पूरे थे। छठ, अडम आदि उपवास तथा आयंविल, निवी आदिकी तपस्या ये निरंतर किया करते थे। भोजन जिस दिन करते उस दिन भी प्रायः एक ही वक्त करते।

इन्होंने अपनी सारी उम्र में, २ शिष्योंको आचार्य बनाये, २५ शिष्योंको उपाध्याय पद दिये और ५०० को पंडित पद दिये । इनके निजके हाथसे २०० शिष्य दीक्षित हुए और १०० साध्वीयां दीक्षित हुई । सब मिला कर २५०० यति-साधु इनके आज्ञानुवर्ती थे और ७००००० (सात लाख) श्रावक-श्राविकाओंका विशाल समूह इनकी उपासना करता था । इनके उपदेशसे सेंकडों ही नये जैन मन्दिर बने, और पुराने सुरक्षित हुए । हजारों जिन मूर्तियोंकी इन्होंने प्रतिष्ठा की । जहां जहां ये गये वहां वहां श्रावक लोकोंने जैनधर्मकी प्रभावना करनेके लिये संघयात्रा, प्रतिष्ठामहोत्सव, साधर्मिकवात्सल्य और दान-पुण्य आदि अनेकानेक सत्कृत्य कर लाखों-करोडों रूपये खर्च किये ।

अपने गच्छनायक गुरु विजयसेन सृरिकी मृत्युके बाद कोई ४०-४१ वर्प तक ये इस प्रकार अपने संघका शासन करते रहे। पहले इन्होंने अपने कनकविजय नामक सुयोग्य शिष्यको, पाटणमें, सं० १६८१ में आचार्यपद देकर विजयसिंह स्रिके नामसे उद्घोषित कर उन्हें अपना उत्तरिधकारी निश्चित किया था; परंतु दुर्भाग्यवश इनके जीवितकाल ही-में, सं० १७०९ में उनका खर्गवास हो गया; इससे फिर, वीरिवजय नामक एक दूसरे योग्य शिष्यको, सं० १७१० में, गन्धार बन्दरमें रहते हुए नया आचार्यपद देकर विजयप्रभके नामसे उनको अपना सर्वाधिकारित समर्पण किया। इनका आज्ञानुवर्ती सारा जैन समुदाय, देवसूरसंघके नामसे प्रसिद्ध हुआ और आज भी यह नाम जहां तहां प्रचलित है।

सं० १७१३ में, उसी ऊना नगरमें, जहां इनके प्रगुरु हीरविजय सूरिका खर्गवास हुआ था, वहां इनका भी खर्गवास हुआ और उसी जगद्भुरुके समाधिस्थानके पास श्रावकोंने इनका भी पवित्र समाधिस्थान बनाया । इस प्रकार इन सूरिके जीवन-वृत्तान्तके साथ संबंध रखनेवाला इतिहास बडा विस्तृत है और वह तत्कालीन जैन समाजकी परिस्थितिका ज्ञान करानेमें बहुत ही अधिक महत्त्व रखता है।

इनके जीवनका विस्तृत वर्णन जिसमें दिया गया है वह विजयदेवमाहात्म्य नामका संस्कृत ग्रंथ है। इस ग्रंथको हमने कोई १०-१२ वर्ष पहले सम्पादित कर जैनसाहित्यसंशोधक-ग्रन्थमालामें प्रकाशित किया था। उसकी छोटीसी भूमिकामें उस समय हमने लिखा था कि —

'यह विजयदेवमाहात्म्य १७ वीं शताब्दीके जैन धर्मके इतिहासकी दृष्टिसे एक बहुत ही महत्त्वका प्रन्थ हैं। जैन आचा-योंमें विजयदेव सूरिको अन्तिम प्रभावशाली आचार्य गिन सकते हैं। इनके समयमें जैन यतिसमुदाय और श्रावकवर्गमें बहुत घटनायें घटीं और क्रान्तियां हुई। धार्मिक और सामाजिक परिस्थितिके अवलोकनकी दृष्टिसे इन घटनाओंका इतिहास बहुत ही रोचक और सूचक है। इसल्यि यह सारा इतिहास इस प्रन्थके — विजयदेव माहात्म्यके — दूसरे भागके रूपमें प्रकट करनेका विचार रखा है। ' ः इस्यादि।

हमारा वह विचार अभीतक सफल नहीं हुआ; सम्भव है वह कार्य इसी प्रन्थमालाके लिये निर्धारित हुआ हो। उक्त विजयदेवमाहात्म्य अब प्राय: अप्राप्यसा हो गया है। इच्छा है कि उसकी पुनरावृत्ति की जाय और उसके साथका यह सारा इतिहास खूब विस्तारके साथ लिखा जाय।

प्रस्तुत देवानन्द महाकाव्यमें जो इन स्रिका चरित-वर्णन है वह तो वहुत ही संक्षिप्त हैं। यह तो एक चमर्त्कात बतलानेवाला अलंकारमय काव्य है,—वर्णनात्मक चरित्र प्रंथ नहीं;—इसिलये इसमें विस्तृत वर्णनकी कोई गुंजाईश भी नहीं है और अपेक्षा भी नहीं है। इसका उदिए रस तो कवित्व है। तो भी काव्यकारने स्रिजिक जीवनकी प्रधान प्रधान घटनाओंका संक्षिप्त सूचन ठीक ठीक कर दिया है।

इसके सम्पादक सुदृद्धर पं० श्रीबेचरदासजीने अपनी प्रस्तावनाके साथ इस काव्यका जो परिचय और सरल सार दिया है उससे संस्कृत नहीं जाननेवाला जिज्ञासुवर्ग भी काव्यका आशय ठीक समझ सकेगा और अपनी जिज्ञासा-तृप्ति कर सकेगा। जो संस्कृतज्ञ हैं उनको तो इसके पाठमें विशिष्ट आनन्द प्राप्त होगा ही।

अने का न्त विहार क्यान्तिनगर, अहमदाबाद। कार्तिकश्रक्षा १५, सं० १९९४

जिनविजय।

#### ॥ प्रस्तावना ॥

### § १. देवानन्दमहाकाव्यके संपादनका साधन

मुखुत देवानन्द महाकाव्यका संपादन करनेमें हमें मात्र एक ही प्रति प्राप्त हुई है, और वह प्रति खुद प्रन्थकार के निजी अक्षरसे लिखित प्रथम प्रतिके उत्परसे लिखी हूई मालूम होती है। प्रन्थकार देवानन्दकी अंतिम प्रशस्तिमें लिखते हैं कि-

## "गोपालगिरिदुर्गेऽस्य लेखनं लेखनन्दनम् । वाचकैमेंघविजयैः कृतं सुकृतहेतवे" ॥

अर्थात्—वाचक मेघविजयजीने प्रस्तुत प्रनथका लेखन गवालियरमें किया है। उपयुक्त प्रस्तुत प्रति, प्रनथकार लिखित प्रथम आदर्शके आधारसे लिखी होने पर भी प्रतिमें कहीं कहीं अशुद्धियां रह गईं हैं, जिसका सूचन संपादकीय टिप्पणमें किया गया है। प्रतिके पत्र सब मिलाकर ४६ हैं। प्रत्येक पत्रमें ११—१२ पिक्क्त्यां हैं और प्रत्येक पिक्क्तिसें १५—१० अक्षर हैं। आजु-बाजु और उपरके हांसियेमें प्रनथकारकृत टिप्पणीयां भी लिखी गईं हैं। प्रतिमें प्रायः सर्वत्र पदच्छेद किया गया है। संधिद्वारा अदृश्यताको पाये हुए इ, ई, उ, उ वगैरह खरोंको भी खास खास चिन्होंसे बनाये हैं। टिप्पणीमें कई जगह कोशोंके नामों का भी उद्धेख किया गया है। उद्धिखत कोशोंके स्थल शोध कर हमने उसके कांड पृष्ठ आदि भी दे दिये हैं। कई जगह व्याकरणके सूत्रोंका भी उद्धेख आता है। वे सूत्रादि कोनसे व्याकरणके हैं यह बात भी टिप्पणीयोमें हमने यथाप्राप्त बनाई है। प्रति, अभीतक अच्छी हालनमें है। प्रतिकी दीर्घता लगभग १३ अंगुल है और पृथुता ६—७ अंगुल है। यदाप प्रनथका संपादन बडी सावधानीसे किया गया है फिर भी यदि कोई अशुद्धियां दृष्टिगोचर हों तो विज्ञ पाठक उन्हें सूचित करने की कृपा करें। संवत् १७५५ में श्रीमेहविजयजीके शिष्य श्रीमुन्दरविजयजीने प्रस्तुत प्रनथकी लिपि कराई थी। यह उद्धेख देवानन्द महाकाव्यकी अंतिम प्रशस्तिमें है—

### "शरेन्द्रियाद्रीन्दुमितेऽत्र वर्षे चालीलिखत् काव्यमिदं सुशिष्यः। श्रीमेरुशब्दाद विजयज्ञराजां श्रीसन्दरादिर्विजयाभिधानः"॥ –अंतिम प्रशस्ति।

किव श्रीमेघविजयजीके जीवन-परिचयके विषयमें लिखनेके लिए अधिकाधिक साधन हमें श्रीमान् मोहनलाल दलीचंद देशाई बी. ए. एल् एल् बी. द्वारा प्राप्त हुए हैं; एतदर्थ श्रीदेशाईजी धन्यवादाई है। हमने आजसे कोई २३ वर्ष पहले श्रीमेघविजयजीके संबंधमें एक लेख जैनशासन समाचार पत्रमें प्रकट किया था उसका उपयोग मी प्रस्तुत प्रस्तावनामें किया गया है।

#### § २. काव्यकारका परिचय

इस देवानंद महाकाव्यके प्रणेता उपाध्याय मेघविजयजी है। उनके जीवनका समस्त वृत्तांत तो उपलब्ध नहीं है अर्थात् उनके माता-पिता, मूल निवासस्थान, मूल नाम, साधु होनेके बाद उनका विहारक्षेत्र, उनके विशिष्ट उपासक इत्यादिका वृत्तांत जाननेका कोई साधन नहीं है। परंतु साधुदशाका जो कुछ थोडा बहुत वृत्तांत प्राप्त होता है वह उनकी निजकी कृतियोमेंसे है; और इस प्रकार है—

'उपाध्याय मेघविजयजी श्वेताम्बर जैन संप्रदायानुसारि त्राग्वाच्छके यति थे और वे प्रसिद्ध सम्राद् अकवरके कल्याणमित्र श्रीहीरविजयस्रिजीके संतानमें से थे। उनके दीक्षागुरु पंडित क्रायाविजय थे और श्रीविजयदेवस्रुरिके पट्टधर श्रीविजयप्रभसूरिजीने उनको वाचक पदवी देकर उन्हें उपाध्याय बनाये थे'। इतनी हकीकत मेघविजयजीके बनाए हुए सब प्रन्थोंकी अंतिम प्रशस्तिमें मिलती है'।

प्रनथकार श्रीशंखिश्वरपार्श्वनाथके बडे 'भक्त माद्धम होते हैं। यह बात उनकी क्रुतियोंसे माद्धम होती है। प्रन्थके आरंभमें और प्रन्थान्तर्गतप्रकरणोंमें भी उन्होंने जहां तहां 'ऐं' का निर्देश किया है इससे माद्धम होता है कि उनका श्रद्धा-मंत्र 'ऐं' बीजमूलक है। प्रस्तुत कान्यकी आदिमें श्लोक नवमेमें 'सिद्धि' शब्दका निर्देश करके प्रनथकारने अपने प्रगुष्ठ मुनिसिद्धिविजयजीका भी स्मरण किया है। और यह बात 'सिद्धि' शब्दके टिप्पणमें स्पष्ट भी की है। प्रनथकारको श्लीविजयप्रभद्धिके द्वारा उपाध्याय पद मिला था'। १७२७ में प्रस्तुत समस्यापूर्तिकी रचना की । १७४७ में मातृकाप्रसाद्यंथका निर्माण किया और १७५० में चंद्रप्रभा नामक न्याकरणविपयक प्रंथ बनाया। तथा १७६० में समस्याम्साकान्यकी रचना की। इससे प्रनथकारका समय १८ वीं शताब्दीमें होना निश्चित है। प्रथकार न्याकरणश्लाक, ज्योति:शास्त्र और अध्यात्मशास्त्रके अच्छे विद्वान् थे। साहित्य और अलंकारके विद्वान् तो थे ही। उनकी अनेक कृतियोंसे उनका तत्तद्विषयक पांडित्य प्रकट होता है। प्रनथकारनिर्मित प्रंथसूचि इस प्रकार है—

```
    "जयतु विजयदेवश्रीगुरोः पट्टलक्ष्मी-प्रभुरिह विजयादिः श्रीप्रभः स्रिशकः ॥
    तत्सेवासक्तचेता अनवरतत्या प्राप्तलक्ष्मीविंशिष्य शिष्यः श्रीमत्कृषादेविंजयपद्भतः सत्कवेवीचकश्रीः ।
    मेषः पद्माप्रसादाद् विशदमतिजुषां श्राव्यकाव्यं चकार ॥" —देवानन्दमहाकाव्यप्रशस्ति ।
    "तदनु गणधरालीपूर्वेदिग्भानुमाली विजयपदमपूर्वे हीरपूर्वे दधानः ॥ ६६ ॥
    कनकविजयशर्माऽस्यान्तिषत् प्रोढधर्मा छिचतरवरश्चीलः शीलनामा द्वितीयः ।
    कमलविजयशीरः सिद्धिसंसिद्धितीरस्तदनुज इह रेजे वाचकश्रीशरीरः ॥ ६७ ॥
```

चारित्रशब्दाद् विजयाभिधानस्त्रयः सगर्भा प्रतशीलधर्माः । एषां विनेयाः कवयः कृपाद्याः पद्याखरूपाः रामयाम्बुराशौ ॥ ६८ ॥ तत्पादाम्बुजभृक्तमेषविजयः०—" । —श्रीशांतिनाथचरित्र ।

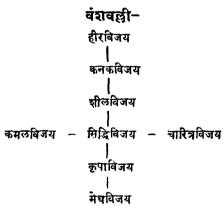

- २ देवानन्दमहाकाव्य, सर्ग चतुर्थ-पश्चम-षष्ठ और सप्तमका प्रारंभ । देखो पृ० ३९, ४९, ५७, ६९ ।
- ३ देवानन्दमहाकाव्य, देखो पृ० ५७, ६९।
- 😮 ''खसाध्यसिद्धिं श्रयिताऽस्मि निःश्रमम्''। ''सिद्धिम् इति च श्रीसिद्धिवेजयं श्रयिताऽस्मि।'' —देवानन्दमहाकाव्य, ए० २ टिप्पण ११।
- ५ ''प्राप्तस्फ्रद्वाचकख्यातिः श्रीविजयप्रभाख्यभगवत्सूरेस्तपागच्छपात् ।'' शांतिनाथचरित्र ।
- ६ "मुनि-नयन-अश्व-इन्दुमिते वर्षे हर्षेण सादर्शनगरे । प्रन्थः पूर्णः समजनि विजयदशम्यामिति श्रेयः ॥" देवानन्दमहाकाव्यप्रशस्ति ।
- ७ "ओं नमः सिद्धमित्यादेर्वर्णान्नायस्य वर्णनम् । चके श्रीमेघविजयोपाध्यायो धर्मसाधनम् ॥"
  - "संवत्सरे अश्व-वार्थि-अश्व-भूमिते पोष उज्बले । श्रीधर्मनगरे ग्रन्थः पूर्णेश्रियमशिश्रियत्॥" —मातृकाप्रसाद ।
- ८ ''विजयन्ते ते गुरवः शैल–शर-ऋषि–इन्दुवत्सरे तेषाम् । आदेशाद् देशपतेः स्थितिः कृता राजधान्यन्तः ॥ चातुर्मास्यामस्यां नाम्ना श्रीआगरावराख्यायाम् । नानायोगैरुचितै रचिता चन्द्रप्रभा सुधिया ॥'' —चन्द्रप्रभाका प्रांतभाग ।
- ९ ''वियद्-रस-मुनि-इन्द्रनां प्रमाणात् परिवत्सरे । इतोऽयमुखमः पूर्वाचार्यचर्याप्रतिष्ठितः ॥'' ---सप्तसंधानमहाकाव्यप्रांतमाग ।

- १ देवानन्दमहाकाठ्य' रचनासमय सं० १७२७। यह काव्य मारवाडके सादडी नगरमें बनाया था ऐसा प्रन्थकारने खयं लिखा है और उसकी प्रतिलिपि गवालियरमें खयं प्रन्थ-कारने की है, यह भी खयं लिखा है।
- २ मातृकाप्रसाद रचनासमय १७४७। यह प्रन्थ अध्यात्मविषयक है। इसमें 'औं नमः सिद्धम्' के वर्णान्नायपर विवरण किया है और 'औं' शब्दका रहस्य स्पष्टरूपसे बताया है। प्रस्तुत प्रंथ धर्मनगर (धरमपुरी) में बना है ऐसा स्वयं प्रन्थकारने लिखा है।
- ३ चन्द्रप्रभा रचनासमय १०५०। यह प्रन्थ व्याकरणका है। हेमचंद्ररचित सिद्धहेमचंद्र नामक व्याकरणको कौमुदीके रूपमें बनाकर प्रस्तुत प्रंथ बनाया है। इसकी रचना आगरामें हुई थी ऐसा खुद प्रन्थकारने प्रन्थांतमें कहा है। प्रन्थका परिमाण आठ हजार श्लोक है।
- ४ शांतिनाथचरित्र रचनासमय नहीं लिखा है। इस प्रन्थमें नैपध कार्व्यकी समस्यापूर्ति है। विषय, भगवान् श्रीशांतिनाथजीका जीवन वर्णन है। यह प्रंथ विजयप्रभसूरिके शासनमें बनाया गया था, इससे प्रतीत होता है कि प्रंथका निर्माण काल १७१० के बादका है। क्यों कि वीरविजयसुनि, १७१० में आचार्य होकर विजयप्रभसूरि बने थे।
- ५ दिग्विजयमहाकाव्य रचनासमय नहीं ज्ञात हुआ। तो भी इसमें विजयप्रभसूरिका जीवन वर्णन है, इससे यह प्रन्थ भी १७१० के बादका ही होना चाहिए। इसमें तेरह सर्ग है; और प्रन्थकारके बनाए हुए सब काव्यों में यह सबसे बडा है।
- ६ सप्तसन्धानमहाकाव्य रचनासमय १७६० । यह काव्य बडा चमत्कारी है। इसमें एक ही स्रोकमें सात पुरुषोंकी कथा कही गई है। ऋषभदेव, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी, कृष्णचंद्र और रामचंद्र इन सात महापुरुषोंका जीवन चरित्र इस काव्यके प्रत्येक स्रोकमें वर्णित हैं। प्रन्थप्रमाण अनुष्टुप् स्रोक ४४२ है। प्रन्थकार कहते हैं कि—''आचार्य' हेमचंद्रका बनाया हुआ सप्तसन्धानकाव्य था परंतु वह अब नहीं मिलता है इस कारण हमने यह नया बनाया है"। महाकवि धनंजयने दिसन्धान महाकाव्य बनाया है। परंतु दिसन्धानकाव्यसे यह सप्तसन्धानकाव्य विशेष चमत्कृतिपूर्ण है।

"श्रियाममिन्यक्तमनोऽनुरक्तता विशालसालत्रितयश्रिया स्फुटा । तया बभासे स जगत्रयीविभुज्वेलत्प्रतापावलिकीर्तिमण्डलः" ॥ ९ ॥

--शांतिनाथचरित्र, प्रारम्भिकश्लोक ।

१ ''मुनि-नयन-अश्व-इन्दुमिते वर्षे हर्षेण सादडीनगरे । प्रन्थः पूर्णः समजनि विजयदशम्यामिति श्रेयः'' ॥-देवानन्दमहाकाव्य,प्रान्तप्रशस्ति ।

२ देखो सातवां टिप्पण।

३ देखो आठवां टिप्पण।

४ नैषधकाव्यकी उक्त समस्यापूर्तिका नमूना इस प्रकार है-

<sup>&</sup>quot;गच्छाघीश्वरहीरहिरविजयात्राये निकाये िधयां प्रष्यः श्रीविजयप्रभाख्यसुगुरोः श्रीमत्तपाख्ये गणे । श्चिष्यः प्राञ्जमणेः कृपादिविजयस्याशास्यमानाप्रणीश्वके वाचकनाममेघविजयः शस्यां समस्यःमिमाम्"॥-शांतिनाथचरित्र, प्रतिसर्गप्रान्तप्रशस्ति । ५ देखो नवम टिप्पण ।

६ "सूत्रतः सूत्रिता प्रन्थे द्विचत्वारिंशदन्विता । चतुःशतीह काव्यानां सप्तसन्धाननामनि" ॥

 <sup>&</sup>quot;श्रीहेमचन्द्रस्रीशैः सप्तसन्धानमादिमम् । रचितं तदलामे तु स्तादिदं तुष्टये सताम्" ॥ –सप्तसंधानमहाकाव्यप्रांतमाग ।

- ७ मेचद्तसमस्याछेख रचनासमय अज्ञात । यह काञ्य मेचद्तकी समस्यापूर्तिरूप' हो कर, एक पत्र-रूप है। किवने भाद्रपद शुदि पांचमके बाद यह पत्र अपने आचार्य श्रीविजयप्रम-स्ति, जो उस समय देवपाटणमें स्थित थे, उनको लिखा था । इससे इसका समय भी १७१० के बादका ही है । मेचद्तसमस्यालेखके अंतमें लिखा है कि विजयदेव गुरुकी भक्तिके लिए माघकी समस्यापूर्ति द्वारा उनकी प्रशंसा की और विजयप्रम प्रभुकी भक्तिके लिए मेघदूतकी समस्यापूर्ति द्वारा उनकी प्रशंसा की । इस कथनमें प्रथकारने अपनी दो कृतियोंका जो अनुक्रम बताया है उससे यह ज्ञात होता है कि पूर्व माघसमस्यापूर्ति बनी और पीछे मेघदृतसमस्यापूर्ति । यह अनुमान सच हो तो मेघदृतकी समस्यापूर्ति १७२७ के पीछे बनी है ।
- ८ विजयदेवमाहात्म्यविवरण रचनासमय अज्ञात । परंतु उस प्रंथकी लिपि सं० १७०९ में हुई है इससे माल्स्म होता है कि मूल प्रंथ उसके पहिले बना हो और विवरण, मूलप्रंथके साथ वा पीछे बना हो । मूल प्रंथ बृहत्त्वर्तरगच्छीय श्रीजिनराजसूरिसंतानीय श्रीज्ञानविमलिशिष्य श्रीवंछभोपाध्यायने बनाया है । उसमें मुख्य विषय श्रीविजयदेवसूरिजीके जीवनका सविस्तर-वर्णन है । उपाध्याय मेघविजयजीने तो इस मूल प्रंथका विवरण किया है—याने कठिन शब्दोंका अर्थस्फोट किया है । इस प्रंथसे प्रतीत होता है कि उस समय खरनरगच्छ और तपागच्छके यति-मुनियोंमें गुणप्रेमके साथ विशालभाव था । यह भाव आज कल तो खास अनुकरणीय है ।
- ९ वर्षप्रयोध रचनासमय अज्ञात । परंतु प्रन्थके प्रांतभागकी अप्रशस्तिमें विजयप्रभस्रिके पट्टघर विजयरत्नस्रिकी शासनधुरामें यह प्रन्थ बना है ऐसा खयं प्रन्थकारने लिखा है।
  इससे प्रतीत होता है कि 'वर्षप्रबोध' की रचना १७३२ के बाद की है। प्रन्थमें
  तेरह अधिकार है और उनमें मह, शक्कन, वर्षफल इत्यादिकका अच्छा विवेचन

९ "माघकाव्यं देवगुरोर्नेघद्तं प्रभप्रभोः । समस्यार्थं समस्यार्थं निर्ममे मेघपण्डितः ॥" -मेघदृतसमस्याळेख, प्रांतभाग ।

२ श्रीवल्लभोपाध्यायकृतविजयदेवमाहात्म्यके अंतभागके श्लोक-

<sup>&</sup>quot;यदन्यगच्छप्रभवः कविः किं मुक्तवा खसूरिं तपगच्छसूरैः । कथं चरित्रं कुरुते पवित्रं शङ्केयमार्थेर्न कदापि कार्या ॥ २०० ॥ आत्मार्थसिद्धिः किल कस्य नेष्टा सा तु स्तुतेरेव महात्मनां स्थात् । आभाणकोऽपि प्रथितोऽस्ति लोके गङ्गा हि कस्यापि न पैतृकीयम् ॥२०९॥ तस्माद् मया केवलमर्थसिद्धं जिह्वापवित्रीकरणाय यद्वा । इति स्तुतः श्रीविजयादिदेवः सूरिः समं श्रीविजयादिसिंहैः ॥ २०२ ॥

 <sup>× × ×</sup> जीयाचिरं स्ताद् मम संख्यलक्ष्म्यं श्रीवत्नभः पाठक इत्यपाठीत् ॥ २०३ ॥ इति श्रीबृहत्त्वरतरगच्छीयश्रीजिनराजस्रिसंतानीयपाठकश्रीज्ञानविमलशिष्यश्रीवत्नभोपाध्यायविरचिते०" ॥ इत्यादि । लिपिकारलिखितपुष्पिका-

<sup>&</sup>quot;लिखितोऽयं ग्रन्थः पण्डितश्रीपश्रीरङ्गसोमगणिशिष्यमुनिसोमगणिना । सं० १७०९ वर्षे चैत्रमासे कृष्णपक्षे एकादशीतिथो बुधो लिखितं श्रीराजनगरतपागच्छाधिराज भ• श्रीविजयदेवस्रीक्षरविजयराज्ये"। —विजयदेवसाहात्म्य, सर्ग १९, पृ० १२६–१२७।

३ "श्रीमत्तपागणिवभुः प्रसरत्प्रभावः प्रद्योतते विजयतः प्रभनामसूरिः । तत्पट्टपद्मतरणिर्विजयादिरत्नः खामी गणस्य महसा विजितद्युरत्नः ॥ तच्छासने जयित विश्वविभासनेऽभूद् विद्वान् कृपादिविजयो दिविजन्मसेव्यः । शिष्योऽस्य मेघविजयाह्वयवाचकोऽसौ प्रन्यः कृतः सुकृतलाभकृतेऽत्र तेन ॥"

प्रस्तावना ।

किया है। प्रन्थकारने उक्त प्रंथका संबंध 'स्थानांग' नामक तीसरे अंगसे बताया है। यह प्रंथ संस्कृत प्राकृत दोनों भाषाओं में मिश्रित है।

१० युक्तिमबोध नाटक, ११ हस्तसंजीवन और उसकी वृत्ति (रेखाशास) १२ उदयदीपिका' (प्रश्न निकालनेकी पद्धति), १३ पंचाख्यान, १४ वीसायंत्रविधि, १५ अईद्गीता (तत्त्वगीता'), १६ पंच-मीकथा, १७ लघुत्रिषष्टिशलाकाचरित्र-इत्यादि और भी अनेक प्रंथ मेघविजयजी उपाध्यायके बनाए हुए हैं।

इसके उपरांत गुजराती भाषामें भी उनकी कितनी एक रचनाएं विद्यमान हैं। १ खाध्याय जैनशासन' दीपक, २ खाध्याय जैनशासन अहारगवेषणा ये तीन सज्झायें कविराज श्रीमेघविजयजीने बनाई है। 'विजयदेवनिर्वाण रास' भी इनकी एक गुजराती कृति है। इससे प्रन्थकारकी मातृभाषाभक्ति प्रतीत होती है। प्रन्थकारका एक खहस्तिलिखित पत्र भी विद्यमान है और वह पत्र प्रन्थकारने सं० १७६० भादरवा शुदि० १ को गवालियरसे अपने शिष्य मुनि सुंदरविजय जो जिहानाबाद (दिही) नगरमें चातुर्मास थे उन पर छिखा हुआ है।

इस प्रकार प्रंथकारका अनेक विषयोंमें प्रकांड पांडित्य प्रकट होता है।

प्रस्तुत प्रंथ, श्रीसिंघीजैनप्रन्थमालामें मेरे द्वारा संपादित होकर प्रकट होता है, इसके लिए में आचार्य श्रीजिनविजयजीका और प्रंथमालाके प्राणरूप श्रीमान् बहादूरसिंहजी सिंघीका ऋणी हूं। आशा करता हूं कि इस प्रकार और भी श्रीसिंघीजैनप्रंथमालामें नवीन नवीन प्रंथोंका संपादन कर श्रुतज्ञानकी उपासनाका भागी बनूं।

भमदावाद भारतीनिवास नं. १२, ब.

बेचरदास ।

१ उदयदीपिकाके प्रारंभका भाग-

''नत्वार्हन्तं पार्श्वभास्तद्भूपं शक्केश्वरस्थितम् । श्रीश्राद्धमद्नात् सिन्हे धर्मलाभः प्रतन्यते ॥ १ ॥ श्रीकेशवकृतार्चस्य श्रीपार्श्वस्य प्रभावतः । प्रभासभाजनानन्दहेतुरत्रास्तु वस्तुतः ॥ २ ॥ कृपामूलेऽईतां धर्मे श्रीमेघविजयोदयः । गवां रसप्रसारेण भूयाद् जीवनसम्पदे'' ॥ ३ ॥

२ अन्तभाग-

''श्रीमेघविजयः प्राप्तोपाध्यायपदविश्रुतः । भूविश्वेखादिकाव्यस्य व्याख्यानं चक्नवानिदम्''॥

- ३ ''इतोऽधिकं किञ्चन मातृकाया व्याख्यानमादेशि मया वितल्य । श्रीतत्त्वगीताहितसत्प्रतीताध्यायेषु सद्योयधियोत्तरेषु''॥ -मातृकाप्रसाद ।
- ४ श्रीमेघविजयजीकी गुजराती भाषाका नमूना:-

"इम जैन धरम गुद्ध जाणो नाणउ संका तेहनी, धुरि भले भणतां शास्त्र गणतां गुद्ध मित हुइ जेहनी।
तपगच्छनायक सुगुणप्राहक श्रीविजयप्रमगणधरो, तस पृथ्धारी ब्रह्मचारी विजयरस्रस्रीसरो॥
तस आण नित्य प्रमाण राखि कवि कृपाविजया तणउ। कहे सीस वाचक मेघविजया सेवक वाणी सवि भणउ।"

--खाध्याय जैनशासनदीपक ।

५ पत्रका अंतिम भाग-

"श्राद्ध सर्वनैं बिहुं पारइं धर्मलाभ कहवो । वलता ढेख सिवशेष समाचारइं लिखवा । अत्र जलद चारु छइ । गोहु दोढ मण । चिणा बे छई । सुगाल छई । साता मानयो । संवत १०५६ भाइ सुदि १ ।

पत्रका आदि भाग-

"अत्र शर्म कर्म छइं। तत्रनो ताहरो छेख श्रावण सुदि १२ नो लिख्यो छेख आन्यउ। समाचार जांण्या। तथा क्षेत्र आश्री लिख्युं ते तो काल एहवो ज छ। सर्वत्र क्षेत्र दुर्भिक्षरूप थया छ। पत्रग न्याप्त छइं। तेणे जिम तिम निर्वाह करवो॥" —यह पत्र सारा गद्यमें है।

### § ३. देवानन्द महाकाव्यकी समस्यापूर्तिका परिचय

प्रस्तत सप्तसर्गात्मक महाकाव्य, माघकी समस्यापूर्तिरूप है। समस्यापूर्ति वा पादपूर्तिका स्वरूप इस प्रकार है-''या समासार्था पूरणीयार्था कविशक्तिपरीक्षणार्थम् अपूर्णतयैव पट्यमानार्था वा सा समस्या"-अमरकोश-टीका प्रथमकाण्ड, शब्दादिवर्ग ऋो० ७: अथवा ''भिन्नाभिप्रायस्य स्रोकादेः तदीयत्वेन प्रत्यभिज्ञायमानानां भागानां खकृतेन परकृतेन वा भागान्तरेण समसनं सन्धानं समस्या"-माधवी, शब्दकल्पहुमकोश । अर्थात्-कविकी शक्तिके परीक्षणार्थ जिसका अर्थ पूरणीय है ऐसा पाट वा पादोंका उचारण, जिसको सुनकर प्रतिभाशाली कवि परणीय अर्थको परा कर देवें । अथवा जिसका अभिप्राय भिन्न भिन्न है ऐसे स्रोकादिकका अपनी वा परकी कृतिसे सन्धान करना याने भिन्न भिन्न अभिप्रायवाले अपूर्ण श्लोकको अपने अभिप्रायसे संगतरीतिसे पूरा करनेका नाम समस्यापृति वा पादपृति है। माघकी पादपृतिह्नप प्रस्तुत देवानंदमहाकाव्यमें समस्यापृतिका उक्त लक्षण ठीक ठीक घटमान है। काव्यकार उपाध्याय मेघविजयजी प्रस्तुत समस्यापृतिमें सर्वथा सफल हुए हैं इतना ही नहीं किन्तु इस समस्यापुर्तिमें उनकी नवनवार्थशालिनी प्रकांड सर्वतोमुखी प्रतिभाका भी पता चलना है। माघका मुख्य विषय कृष्णवासदेवकृत शिश्चपाल-वध है और प्रस्तृत काव्यका नायक वासदेव कुमार-जो पीछेसे विजयदेवस्रिर बनता है-है। माधके और देवानंदकाव्यके नायक वासदेवपदाङ्कित है। कृष्णवासदेवको दिही जाना पडता है इसी तरह हमारे चरित्र नायकको भी जहांगीर बादशाहके पास दिल्ली जाना पडा है और कृष्णवासुदेवने रैवतक पर्वतके दर्शन किये थे इसी प्रकार हमारे चरित्रनायक भी तीर्थयात्राके लिए रैवनकगिरिको गए थे । इस प्रकार मापके नायकमें और प्रस्तुत काञ्यके नायकमें थोडा बहुत साम्य है। प्रस्तुत समस्यापूर्तिमें माघके सात सर्गोंका ही संबंध है। समस्यापूर्तिके लिए माघके श्लोकका अंतिम चरण-चतुर्य चरण-अधिकतासे लिया गया है और कहीं कहीं आग चरण, द्वितीय चरण और रतीय चरण भी उपयोगमें लाया गया है । संपादककृत टिप्पणोमें यह बताया गया है कि प्रस्तुत समस्यापूर्तिकृप काव्यमें कहां माघका प्रथम चरण है, कहां द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण है: और साथमें माघके श्लोकका पाठभेद भी दर्शाया गया है। विसर्ग, अनुस्वार, पृथकपद, समस्तपद, विभक्तिके वचनका भेद, कियापदभेद, 'श' 'म' 'न' 'च' का भेद, अत्यंत सहश समानार्थक शब्दका निक्षेप, समानार्थक शब्दका न्यास, संधिभेद, शब्दस्थानभेद, लिपिकारभेद-इत्यादि पर उक्त पाठभेद निर्भर है, और संपादकीय टिप्पणोमें जहां जहां बैमा पाठभेद हुआ है यह सब माघके श्लोकोंका प्रमाण देकर स्पष्टतया वताया गया है। समस्यापूर्ति भी पद्मवंधादिकी तरह एक प्रकारका चित्र-आश्चर्यकर-काव्य है: इसी कारणसे उसमें विसर्ग, अनुस्वारका अधिक महत्त्व नहीं, मायमें कहीं 'छलनाः' पाठ हो और इसमें 'छलना' पाठ हो इससे समस्यापूर्तिकी लेश भी क्षति नहीं। मायमें कहीं 'दिवम' पाठ हो और यहांपर 'दिव' पाठ हो तब भी ममस्यापतिमें कमी नहीं आ सकती । समस्यापतिमें पूरणीय चरणके शब्दोंको नहीं बरलकर अर्थकी पूर्ति करनी होती है। कहीं कहीं 'स्नुति'के स्थानमें 'च्युति', 'हव्यवह'के स्थानमें 'हव्यमुज' 'पयोज' के स्थानमें 'सरोज' इस प्रकारका परिवर्तन प्रस्तुत समस्यापृतिमें आया है परंतु यह परिवर्तन समस्याकारका खुदका किया हुआ है वा माघके ही पाठांतर है यह निश्चय नहीं हो सकता। और इस प्रकारका कचित् कचित् परि-वर्तन समस्याकारका हो, तब भी समस्यापतिके लिए बायक नहीं, क्यों कि जहां सर्गों के सर्गों तक समस्यापूर्ति चलती हो वहां इतना परिवर्तन अवश्य हो जाता है। प्रस्तुत समस्यापृर्तिमें खास खूबी यह है कि माधके चरणोंका नया ही अर्थ समस्याकारने निकाला है। अर्थकी यह खुबी काव्यकारने अपनी टिप्पनीमें दी है। माघमें जहां जहां ऋोकके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरणमें यमक है वहां वहां समस्याकारने यमक रखकर बडी चातुरीसे अर्थानुसंधान किया है। जैसी चमत्कृति माघमें है ऐसी ही चमत्कृति प्रस्तुत काव्यमें हैं। समस्याकारका मुख्य उद्देश कविताके द्वारा गुरुभक्तिको प्रगट करनेका है: इसी कारणसे प्रस्तुत काव्यमें नायकका संपूर्ण चरित्र सविस्तर नहीं बताकर

मात्र मोटी मोटी बातें दिखलाई हैं और अपनी सारी प्रतिभा समस्यापूर्तिके कार्यमें लगाकर काव्यजगतमें चमत्कृति पैदा कर गुरुकी महिमा बढाई है। काव्यकारने और भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध काव्योंकी समस्यापूर्ति बनाई है इससे उनकी प्रतिभापूर्ण कवित्वशक्तिका पता चलता है। कविकुलकिरीट कालिदासके मेघदूतकी और श्रीहर्षरचित नैषध काव्यकी भी समस्यापूर्ति काव्यकारने बनाई है; इससे प्रतीत होता है कि काव्यकार एक अद्वितीय सिद्धहस्त समस्या-पूरक थे। काव्यकार एक अद्वितीय कवि होने पर भी कहते हैं कि—

"नोद्रेकः कविनामदस्य न पुनः स्पर्धा न साम्यस्पृहा श्रीमन्माघकवेस्तथापि सुगुरोर्मे भक्तिरेव प्रिया। तस्यां नित्यरतेः सुतेव सुभगा जज्ञे समस्याऽद्धता सेयं शारदचन्द्रिकेव कृतिनां कुर्याद् दशामुत्सवम्॥

माघः सान्निध्यकृत् भूयात् मिह्ननाथैस्तथैक्ष्यताम्। हास्येन मम दास्येऽस्मिन् यथाशक्तयुपजीविते ॥ अस्या न मधुरा वाचो नालंकारा रसावहाः। पूर्वसङ्गतिरेवास्तु सतां पाणिग्रहश्रिये॥"

अर्थात्—िकसी प्रकारके कविताके मदसे प्रम्तुत समस्यापूर्ति नहीं बनाई है। एवं श्रीमान् माघकविके साथ हमारी रपर्धा भी नहीं है, तथा उनके समान होनेका भी हमारा दावा नहीं है। मात्र हमारे सुगुरुकी भक्तिको प्रस्तुत समस्यापूर्तिसे व्यक्त की है। हमारे प्रस्तुत कार्यमें यशःशरीरी माघकवि भी सहाय करें, टीकाकार मिलनाथ प्रशृति हमारी तरफ निगाह रक्खें। हमने तो यथाशक्ति यह दास्य कार्य किया है। प्रस्तुत समस्यापूर्तिकी वाणी मधुर नहीं अलंकार भी रसावह नहीं मात्र पूर्वसंगति मात्र है। तो भी गुरुभक्तिप्रदर्शक हमारी यह कृति सज्जनोंके करकमलमें हो ऐसी हमारी मनःकामना है।

ये संस्कृत पद्म समस्याकारने देवानन्द महाकाव्यकी अंतिम प्रशस्तिमें दिये हैं। देखिए तो सही, इन पद्योंसे कर्ताकी सरलता, नम्रता, निरिममानिता और गुरुभक्तिका रस किस प्रकारसे टपक रहा है। वर्तमान कालके मुमुक्षु लोक, कविराज मेघविजयजीके इन गुणोंका अनुकरण करें और काव्यरसके पिपासु गण प्रस्तुत काव्यको पढ कर माघके पढनेका आनन्दानुभवके साथ एक सुप्रसिद्ध जैनाचार्यके वृत्तान्तसे भी परिचित बनें। इति शुभम्।

### § ८. देवानन्दमहाकाव्यका सरल और संक्षिप्त सारार्थ।

[१] सब द्वीपोंमें उत्तम जंबूद्वीप । उसमें गंगानदीसे सुशोभित भारतवर्ष । भारतवर्षमें सर्वोत्तम देश गूजरात । वह समीपवर्ता समुद्रसे सुशोभित है । उसमें विकस्तर कमलयुक्त अनेक सरोवर हैं । उसके अनेक खेतोंमें संख्यातीत हल रात-दिन चलते रहते हैं । उन खेतोंमें उत्तमोत्तम ईख पकती है । गूजरात देशमें पार्थनाथ भगवानका शंखेश्वरनामक अद्भुत तीर्थ है, और दूमरे भी अनेकानेक पवित्र तीर्थोंसे वह देश अलंकृत है । गूजरात देशमें गौओंका क्षीर नित्य प्रति झरता रहता है इससे उसका 'गूजर' नाम यथार्थ है । इस प्रकार अनेक शोभासे विभूषित गूजर देशमें पहाडकी तलहिकाके पास इलादुर्ग (ईडर) नामक श्रेष्ठ नगर है । उस नगरका राजा नारायण है । नारायणके पिताका नाम पुंज और पितामहका नाम भाण था । राजा सुप्रसिद्ध राठोड वंशका था । उस नगरमें स्थिर नामका सर्वोत्तम व्यवहारी रहता था । स्थिरके पिताका नाम माध्य था । स्थिरकी पत्नी हता थी जो बडी सुरूप और पतिव्रता थी । जब रोहिणी नक्षत्र शुभयोगयुक्त था तब विक्रम संवत् १६३४ के पोष शुक्त त्रयोदशी रविवारके शुभ दिन, ह्रपाबाईने एक अद्भुत पुत्रको जन्म दिया। अद्भुतताके ही कारण पुत्रका नाम वासुदेव रक्खा गया।

१ "चतुर्विशत्तमे वर्षे घोडशस्य शतस्य हि । पौषे मासे सिते पक्षे त्रयोदस्यां दिने रवी" ॥-विजयदेवस्रिमाहात्म्य, सर्ग १, श्ली॰ १८ ।

२ वासकुमार-विजयदे० मा०।

[२] बालक वासुदेव युवान हुआ तब माताकी इच्छा उसको विवाहित करनेकी हुई। परंतु, पुत्र तो जैनी दीक्षाको वरना चाहता था। पुत्रके दीक्षा लेनेके विचारको जानकर माताने, पिताने और भाईयोंने उसको खूब समझाया, दीक्षाके दुःख बतलाए और दीक्षा न लेकर गृहस्थ बननेको कहा, परंतु युवक वासुदेव अपने विचारसे लेका भी चलित न हुआ; किंतु मातापितादिकको दीक्षाका परमार्थ समझाकर, अपना विचार सविशेष दृढीभूतकर दीक्षाके लिए उसने मातापिताकी संमति प्राप्त की। पुत्रकेहसे उसकी माताने भी दीक्षा लेनेका संकल्प किया। पुत्र वासुदेवने दीक्षा लेनेके पूर्व तीर्थयात्राका विचार किया। दीक्षाके लिए गुरुको भी हूंढना तो था ही। तीर्थयात्राके निमित्तसे वह कार्य अधिक सुकर हो गया। अपने राजाके द्वारा यात्राप्रवासके लिए स्थल-स्थलमें सुप्रबंध करनेके हेतु नगरके राजाकी संमति लेकर स्थिर व्यवहारीका पुत्र वासुदेव तीर्थभ्रमणार्थ चल पढ़ा।

उस समय जैन धर्मके महान् आचार्य श्रीविजयसेनसूरि राजनगर (अमदावाद) में विराजमान थे। अकबर पादशाहको प्रतिबोध करनेवाले महान् तेजस्वी आचार्य श्रीहीरविजयजीके वे पट्टधर शिष्य थे।

तीर्थयात्रा करते करते युवक वासुदेवकुमार, अमदावादमें आ पहुंचा और श्रीविजयसेनसूरिजीके उपाश्रयमें गुरुवंदनके लिए गया। गुरुकी उपदेशपूर्ण वाणी सुन कर वासुदेव कुमारने गुरुको कहा कि—"मुजको दीक्षा दीजिए"। वासुदेवकुमारकी सोझास विनंती सुन कर गुरुने कहा कि—"वत्स! तेरे ही निवास खलमें तेरेको दीक्षा देना उचित है, अर्थात् तेरी दीक्षाविधि ईडरमें करना समुचित है; परंतु तेरे अलामहसे तेरी दीक्षाविधि यहांपर—अमदावादमें—मी करना अनुचित नहीं। राजनगरके शावकोंने मिलकर वासुदेवकुमारका दीक्षोत्सव किया और अमदावादकी हाजापटेलकी पोलमें प्रियालगृक्षके नीचे सकलसंघ-समक्ष श्रीविजयसेनसूरिने युवक वासुदेवको संवत् १६४३ के माघ शुदि दशमीको दीक्षित करके उसका 'विद्याविजय' नाम प्रकट किया। दीक्षोत्सवके समय सारे देशमें अमारि रखनेका प्रबंध हुआ था और दानका प्रवाह अविरत वहता था। अब वासुदेवकुमार नहीं परंतु मुनि विद्याविजय पांच व्रतोंको धारण कर उनका यथाशक्ति पालन करने लगे और शाक्षोंका अध्ययन करनेके लिए तत्पर हुए। अपने प्रबल प्रयत्नसे मुनि विद्याविजय ज्ञान और किया दोनों मार्गके पारगामी हुए।

एक समयकी वात है कि बादशाह अकबरने श्रीविजयसेनसूरिजीको अपने दरवारमें आनेका आमंत्रण भेजा। 'राधनपुरसे विहार करते हुए सूरिजी लाहोरमें बादशाहके दरवारमें पधारे और धर्मके स्वरूपकी चर्चा की। सूरिजीने बादशाहको कहा कि—'दयामय धर्म ही सर्व श्रेयका असाधारण कारण है'। उस समय कई ब्राह्मणोंने बादशाहको कहा कि—'दुजूर! खुदाकी बनाई हुई परमपिवत्र श्रीगंगा माताजीको ये जैनाचार्य नहीं मानते'। इसका उत्तर देते हुए आचार्यने कहा कि—'राजन! ऐसी बात नहीं है। हम जैन लोक गंगाजी को बडी पिवत्र मानते हैं और इसी कारण हमारे जैन मंदिरोंकी प्रतिष्ठामें गंगाजलके विना चल ही नहीं सकता'। ऐसा कहकर दरबारमें आए हुए ब्राह्मणोंको आचार्यजीने निरुत्तर कर दिए। फिर आचार्यजी, मूतल पर विहार करने लगे और जैन धर्मके उपदेशका प्रचार करने लगे।

१ विजयदेवमाहात्म्यमें श्रीवल्लभोपाध्यायने लिखा है कि—''राजनगरमें अपने पुत्रको और अपनी पत्नीको दीक्षित करानेके लिए स्थिर दोठ खुद आया था और किरायेके मकानमें रहता था''!

<sup>&</sup>quot;अथ श्यहम्मदावादे स्थिरः श्रेष्ठी समाययां । पुत्रस्य स्वस्य पद्माश्च दीक्षाप्राहणहेतवे ॥"-सर्ग ५ स्त्रो॰ १ ।

२ ''षोडशस्य शतस्यास्मिन् त्रिचत्वारिंशवत्सरे । दशम्यां माघशुक्रस्य दीक्षाऽभूद् यस्य सोऽवतात् ॥'' सर्ग ५ श्हो० ५२ ।

३-४ विजयदेवमाहात्म्य, सर्ग ६, श्लो० १३-२१।

['बारशाहके आमहसे स्रिजीने लाहोरमें दो चातुर्मास किए और बाद अपने गुरु श्रीहीरविजयजीको ऊनानामक माममें रोगमल जानकर वे लाहोरसे गुरुजीके पास आनेको निकल पडे । गूजरात तरफ आते आते रास्तेमें
सादडीमें चोमासा करना पडा और वहां ही श्रीविजयसेनस्रिजीने सुना कि श्रीहीरविजयजी गुरु, स्वर्गको सिधार
गए। गुरुजीका स्वर्गगमन सुनकर आचार्यजीको बडी ग्लानि हुई। सादडीसे आचार्यजी पाटण पहुंचे, वहांसे संभात
होकर अमदाबादको गए। अमदाबादमें और उसके पास सिकंदरामें श्रीसंघके आमहसे आचार्यजीने एक एक
चातुर्मास किया। वहांसे लाटापछी (लाडोलपुर) में और वहांसे अपने गुरुके निर्वाण स्थल उन्नतपुर (ऊना) में
आए। वहांसे विहार करते करते और अनेक प्राम और नगरोंको अपने सदुपदेशसे पावन करते हुए आचार्यजी
सूरतको गए। वहांसे फिर ऊनाको गये।

श्रीविजयसेनस्रिजीके एक श्रेष्ठ शिष्य निन्दिविजयमुनि बडे पंडित थे और अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उस समय दीव बंदरमें फिरंगीयों का राज्य था। वे फिरंगी लोक दुरातमा थे। उन फिरंगीयों के गुरु 'पादरी' कहलाते थे। उक्त निन्दिविजय मुनिने अपने कौशलसे फिरंगीयों को बडे प्रसन्न कर लिये। अतिप्रसन्न होनेसे फिरंगीलोक जिन-धर्ममें भिक्त रखने लगे, जिनप्रवचनको जानने लगे और जैन साधुओं की सेवामें तत्पर भी रहने लगे। फिरंगीयों ने अपने गुरु पादरीको कहा कि—'जैन मुनियों को दीववंदरमें आने के लिए निमंत्रण भेजा जाय' 'जैन मुनियों को देखने की तीन्न इच्ला सब फिरंगीयों में व्यक्त हुई हैं'। पादरीने श्रीविजयसेनस्रिको दीववंदरमें आने के हेतु अपने हाथसे पन्न लिख भेजा। परंतु दीवके अपणी मुनिभक्त श्रावक मेघजीकी संगति जब तक न मिले तब तक सूरिजी दीवमें जाने को उत्सुक न हुए। क्यों कि उक्त मेघजीश्रावक फिरंगीयों का बड़ा प्रियमित्र था और दीवका फिरंगी राजा कूर था। इधर पादरीका पन्न पाकर सूरिजी न आए तब मेघजीके कहनेसे फिरंगीयों के राजाने खयं पन्न लिख भेजा और उस पन्नसे सूरिजी दीवको पधारे। आचार्य और फिरंगीयों के राजाके बीच धर्म-वार्त हुई, फिरंगीयों का राजा प्रसन्न हुआ और उसने आदरके साथ जैन मुनियों को दीवमें रहने की संगति दी। अब सूरिजी दीवसे विहार किया और फिरते किरते वे अमदावादके पास शक्त द्वामें आ पहुंचे। वहां मार्गशिष शुक्त पंचमीको मुनि विद्याविजयको पंडित पद दिया।]

वाद खंभातके अमणी श्रावक और सोमश्रेष्ठिके बडे भाई श्रीमल्लके आमन्नणसे आचार्यजी खंभात आए। श्रीमल्ल बडा धनाल्य था और गुरुभक्त भी। आचार्यजीने खंभात आकर संवत् १६५७ वैशाख ग्रुदि चोथके दिन अपने प्रिय शिष्य पंडित विद्याविजयको आचार्य-पद दिया और अपनी गद्दीका समर्पण किया। आचार्य-पद देनेके साथ ही विद्याविजयमुनिका नाम विजयदेवसूरि प्रकट हुआ और वे विजयसेनसूरिके पृष्ट्धर वने। यही विजयदेवसूरि प्रस्तुत काव्यके नायक हैं। आचार्यपदके प्रसंग पर खंभातके श्रावक श्रीमल्लने बडा उत्सव किया और उत्सवमें दान भोजन वगरहके लिए बडा भारी खर्च करके, अपने समानधर्मियोंकी अधिकाधिक सेवा की। पाटणमें सं० १६५८ पौष वदि ६ गुरुको श्रीविजयदेवसूरिका वंदना-महोत्सव हुआ। उस महोत्सवके खर्चका सारा भार सहस्रवीर श्रावकने अपने ऊपर लिया। कनकविजय और लावण्यविजय यह दो ग्रुनि विजयदेवसूरिके शिष्य थे। एक समयकी बात है कि, जहांगिरशाह बादशाहने चरित्र नायक सूरिजीको अपने दरबारमें सादर बुलाए। सूरिजी

१ [ ] इस कोष्टकके अंदरका भाग विजयदेवसूरिमाहात्म्यसे लिया गया है। वहां यह भाग, सर्ग ६, श्लो॰ ४५ से ११६ श्लोक तक है। जपर, इस भागका सार मात्र दिया गया है।

२ "श्रीमत्पत्तनसद्दक्के निरमाद् वन्दनोत्सवम् । सहस्रवीर आनन्दाद् यस्य द्रव्यव्ययाद् घनात्" ॥ ९३ ॥

<sup>&</sup>quot;षोडशस्य शतस्यास्मिन् अष्टपम्राशवत्सरे । षष्ट्यां पीषस्य कृष्णायां गुरुवारे शुभावहे" ॥ ८४ ॥-श्रीविजयदेवस्रिमाहातम्य, सर्ग ७ ।

विहार करते हुए दिल्लीको पहुंचे। धर्म-चर्चा और वार्ता-विनोदसे सूरिजीने बादशाहको प्रमोदित किया। सूरिजीकी तपप्रधान उम्र कियाओंसे विशेष प्रसन्न होकर बादशाहने सूरिजीको 'महातपा' का बिरुद दिया। बादशाहके सन्मानसे सूरिजीके विपक्षी-कुपक्षी लोक दयाममुख हो गये।

[३] अब विहार करते करते सूरिजी ईंडर को आए। वहांके राजा कल्याणमछुने ईंडर आए हुए सूरिजीका बडा खागत किया और सूरिजीके प्रवेशोत्सवमें भी अग्र भाग लिया। ईंडरके चतुर्विध संघमें सर्वत्र आनंदका उछास छा गया। ईंडरका राजमंत्री सहज् श्रेष्ठी सूरिजीका उपासक था और बडा धनात्य था। सहज् शाहने सूरिजीके पास आकर भक्तिविनम्र शब्दोमें कहा कि 'गुरुजी! आपके पधारनेसे आपकी जन्मभूमि धन्य हुई है। आपके पूर्वज बडे धार्मिक थे। गुरुजी! अब आपको मेरी विनंती है कि आप अपने योग्य शिष्यको ईंडरमें अपना पट्टधर बनाकर-अर्थात् आचार्थपद देकर ईंडरनगरको विशेष धन्य कीजिए। आपके होनहार पट्टधरके आचार्थपदका उत्सव करनेकी मेरी बडी तीन्न भावना है'। सूरिजीने, सहज्रू शाहकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और यथासमय उसकी भावना पूर्ण करनेको कहा।

ईंडर आनेके पूर्व ही सुरिजीने अपने योग्य शिष्यको पाठक याने उपाध्याय पद, सं० १६७३ माघमासके शुक्र पक्षमें उत्तम दिन आनेपर, पाटणमें ही दे दिया था। उपाध्याय कनकविजय प्रकांड पंडित थे। उपाध्याय होनेके पूर्व ही मुनि कनकविजय अपने गुरुसे चौदह विद्या पढ चूके थे, उपांगसमेत एकादशांगीका अवगाहन कर चूके थे और चौदह पूर्वीका (?) मी अध्ययन कर सारे जैन प्रवचनके पारगामी बन चूके थे। ईंडरके पास साबली नामका प्राम है, वहां जीवहिंसाकी अधिक प्रवृत्तिको देखकर वहांके श्रावक रहाँसिंह पारखने सूरिजीसे साबली आनेकी विनंती की; और कहा कि-'आपके आनेसे साबलीमें चलती हुई जीवहिंसा रुक जायगी और जैन धर्मकी महिमा भी होगी'। सूरिजी साबली आए और वहांके ठाकुरको प्रतिबोधित कर जीवहिंसाको रुकवा दी। वहांसे फिर सूरिजी ईडरको पधारे । ईंडरके नाकरशाहके पुत्र शाह सहजुने आचार्य-पदका बडी धामधूमके साथ उत्सव किया और सूरिजीने अपने शिष्य उपाध्याय श्रीकनकविजयको सं० १६८२ वैशाख शुदि छठके दिन आचार्य-पद देकर अपना पट्टधर बनाया और उसका नाम विजयसिंहसूरि प्रकट किया । अब दोनों सूरिजी महाराज-अर्थान् श्रीविजयदेवसूरि और श्रीविजयसिंहसूरि दोनों गुकशिष्य-ईडरसे विहार करके सीरोहिका (शीरोही) नगरको पहुंचे, तब पुंजा-शाहके पुत्र पोरवाडिशरोमणि शाह तेजपालने वडा प्रवेशोत्सव किया था । शिरोही पहुंचनेके पहले शाह तेजपालकी विनंतीसे सूरिजी आवकी यात्राके लिए गए, साथमें शाह तेजपालका संघ भी था। सूरिजीने शीरोहीमें सुखपूर्वक चातुर्मास विताया । उस समय जाहोरका मंत्री श्रीजयम् हु सूरिजीके पास पहुंचा तव सूरिजी विहार योग्य समय होनेपर खर्णगिरिको चले। वहांका राजा जालंधरसिंह था। खर्णगिरिमें पहुंचने पर राजाने और लोगोंने सूरिजीका बडा आदर किया । उस समयके अधिकाधिक आदर-सत्कारको देखकर श्रीविजदेवसूरिजीको खंभातुनगर याद आ गया जहां कि अपने आचार्य पदका वडा भारी उत्सव हुआ था। इधर ही श्रीविजयसिंहसूरिका वंदनामहोत्सव हुआ भर्थात् श्रीविजयदेवसूरिजीने अपने शिष्य श्रीविजयसिंहसूरिको सिंहासनके ऊपर विराजमान करके संघसमक्ष वंदन

९ " अथास्ति पत्तनं नाम पत्तनं पत्तनोत्तमम् । रक्नयोनि यतो लोकास्तद् श्रुवन्ति च नापरम्" ॥ ३४॥

<sup>&</sup>quot;षोडशस्य शतस्याब्दे त्रिसप्ततितमे रमे । माघमासावदातस्य पक्षस्योत्तमवासरे" ॥ ५६ ॥-विजयदेवमाहात्म्य, सर्ग ९ ।

२ "अथ शश्वद् गुरोः पार्श्वे सर्वा विद्याश्वतुर्दश । सोपाङ्गेकादशाक्षीयुक् पूर्वाण्यपि चतुर्दश" ॥ १ ॥-विजयदेवमाहात्म्यसर्ग ९ ।

३ "विजयदेवस्रीन्द्रं वसन्तं तत्र सांप्रतम् । प्रणख रह्मसिंहोऽयं श्राद्धो विज्ञपयखय" ॥ ८४ ॥-विजयदेवमाहात्म्य, सर्ग ९ ।

४ ''व्यवहारी सदाहारीश्वरेश्वरपुरस्कृतः । तत्र पावित्रभृद्वात्रः श्रेष्ठी वसति नाकरः" ॥ ६८ ॥-विजयदेवमाहात्म्य, सर्ग ९ ।

५ ''प्रत्यर्बुदाचलं तीर्थं तेजपालस्ततोऽचलत् । प्रत्यहं वन्दमानोऽमा समायान्तं गणाधिपम्'' ॥ २५३ ॥-विजयदेवमाहात्म्य, सर्ग ९ ।

किया—और श्रीविजयसिंहसूरिजीको सं० १६८४ पौष शुदि छठके रोज वंदन करके संघसमक्ष भट्टारकरूपसे घोषित किया तथा अपना सर्वाधिकारित्व उन्हें समर्पण कर दिया। प्रस्तुत वंदना-महोत्सव निमित्त मंत्री जयम्छने बडी उदारताके साथ खूब धन खर्च किया, खूब दान दिया और साधर्मिकोंको मिष्टान्न भोजनादिके द्वारा खुब प्रसन्न किए।

वहांसे अब स्रिजीने मारवाड देशकी तरफ विहार किया। यहां पर चंद्रशास्तीय, रुचिशास्तीय और हंसशास्तीय मुनियोंने मारवाडमें प्धारते हुए स्रिजीका बडा सन्मान किया । स्रिजीके प्रभावसे मारवाडका दुर्भिक्ष नष्ट हुआ, अच्छी वृष्टि हुई, और वह शुष्क प्रदेश भी नदीमातृक हो गया। मारवाडमें घूम कर धर्मका प्रचार करनेके बाद अब स्रिजीका प्रयाण मेवाडदेशकी तरफ हुआ। मेवाडका महाराजा श्रीजगतिंसह, स्रिजीको वंदन करनेको आया। आचार्यजीने राजा जगितंसहको अहिंसाधर्मका बोध दिया और स्रिजीके उस बोधसे उसने मेवाडके बडेसे बडे सरोवर पींछोला और उदयसागरमें मत्स्योंका मारना रोक दिया। मेवाडसे स्रिजी गुजरातदेशमें आए। गुजरातमें दो वर्ष विनाकर स्रिजी विमलाचलकी यात्राके लिए सोरठदेश (काठीयावाड) तरफ पधारे। वहांसे अजझाहरपार्थनाथकी यात्राको गए। वहांसे अपने गुरु श्रीहीरविजयजीकी समाधिके दर्शनार्थ स्रिजी उन्नतपुर (ऊना) गामको गए। स्रिजीके वंदनके लिए दीववंदरसे बहुत लोग ऊनाको आए। ऊनामें चातुर्मास पूरा करके स्रिजीने देवपन्तन तरफ विहार किया। वीरविजय नामक सुनि स्रिजीका विशेष रीतिसे उपासक था और उसमें सहुणोंका आविर्भाव देख कर उसके प्रति स्रिजीका अधिक प्रेम रहता था। देवपत्तनसे स्रिजी गिरनारकी यात्राको गए।

[४] बडी श्रद्धा और भिक्तसे सूरिजीने रेवतक तीर्थका दर्शन किया। गिरनारसे सूरिजी जामवंशीय देवराजके नवानगरको पधारे। वहांसे सूरिजी सिद्धाचलकी यात्राको पधारे। सिद्धाचलकी यात्रा करके सूरिजीने दिश्चणदेश तरफ जानेके संकल्पसे सूरत तरफ विहार किया। सूरतमें आनेके बाद वहांके राजभवनमें सागरपश्ची-गोंके साथ सूरिजीने शास्त्रार्थ किया और विजयशी प्राप्त की। सूरतमें शास्त्रार्थमें प्राप्त विजयशीका स्मारक भी वना। एक ऐसा स्थान बना जहां सूरिजी और उनके परिवारके ही यतिगण ठहर सकते हैं और अन्य कोई वहां नहीं ठहर सकता। यह ही स्थान उक्त विजयका स्मारक था। सूरिजीने सूरतको छोडकर अब दिश्चण तरफ विहार किया। मार्गमें कई भक्त श्रावक-श्राविकएं भी सेवाके लिए साथ चलतीं थीं। उनमें चतुगंबाई प्रमुख अनेक श्राविकाएं सूरिजीकी बहुत भक्तिमती थीं। विहार करते करते सूरिजी बगलाणा(बागलाण)के पास पहुंचे। बागलाण पर्वतकी चोटी पर वसा था। वहां शाहजादा औरंगजेबका शासन था। वहांसे सूरिजीने शाहपुर जाकर उसके उपवनमें चातुर्मास किया। शाहजादेने सूरिजीका बडा गारव किया और अपने शासित प्रदेशमें जीवरक्षाके लिए पक्की व्यवस्था की। अब सूरिजी संघके साथ तीर्थाटनके लिए चले। मार्गमें कलिकुंडपार्श्वनाथ तीर्थका और करहेडपार्श्वनाथ तीर्थका सूरिजीन दर्शन किया।

[4] देवचंद्र श्रावकने यात्रादिकी विधिमें अग्रभाग लिया और उदारतासे धनका खर्च भी किया। वहांसे सूरिजी पहाडके पास बसे हुए औरंगाबादमें आए। वहांसे अंतिरिक्षपार्श्वनाथकी यात्राको गए। वहांसे बहीनपुर (बुरा-नपुर) को पहुंचे। वहांसे मिळ्ठकापुर (मलकापुर) जाकर और फिर अंतिरिक्षपार्श्वनाथकी यात्रा कर स्रिजी तिलिंग (तैलंग) देशको गए। रास्तेमें भाग्यनगरीके संघने स्रिजीका स्वागत करके बडी आवभगत की। चलते चलते स्रिजी आदिनाथ भगवानके तीर्थ श्रीकुळ्ठपाकजीको पहुंचे। कुळुपाकतीर्थके आदिनाथका प्रसिद्धनाम माणिक्यदेव है। यह माणिक्यदेवकी मूर्ति जटासे सुशोभित है। वहांपर श्रीअमरचंद्र मुनिको वाचक पद दिया और चतुरांबाईने वडा

१ "चतुर्भिरिधकैर्ववैर्वेरशीतितमे शुमे । षोडशस्य श्वतस्याहि षष्टे पौषसितस्य हि" ॥ ३६३ ॥-विजयदेवमाहात्म्य, मर्ग ९।

उत्सव किया। तैलंगदेश्वके बादशाहने श्रीस्रिजीके उपदेशसे गौहत्याका निषेध किया। वहांसे स्रिजी फिर भाग्य-नगरीको आए और वहां अनेक प्रकारके नये नये उत्सव हुए। वहांसे स्रिजी बीजापुरको गए और वहां मी धर्मका बढ़ा प्रभाव हुआ। बादशाहने बंदियोंको छोड दिए। यहां भी साथमें आए हुए श्रावक देवचंद्रने बड़ा भारी दानप्रवाह बहाया। स्रिजीने किव श्रीवीरविजयजीको 'पंडित'का पद दिया। अब फिर श्रीअंतरिक्षपार्श्वनाथके दर्शन कर स्रिजी बुरानपुरको आए और वहां चातुर्मास विताया। गूजरातके संघका आग्रह होनेसे फिर वहांसे स्रिजी गूजरातको चले। विहार करते करते स्रिजी स्रातको आए। गूजरातदेश तो मोरकी तरह स्रिजीके आगमनकी प्रतीक्षामें था ही।

[६] अब विहार करते करते स्रिजी गन्धपुर (गंधार) बंदरको पहुंचे। वहां अमदावादसे और अणिहिल्ल-वाडसे अनेक छोक सूरिजीके बंदनको गए। धनजी शाह और रतनजी शाहके आग्रहसे स्रिजी वहां ठहर गये। साहिबदेतनयने और अखेशाहने बडा उत्सव किया और स्रिजीने अपने प्रिय शिष्य पं० वीरविजय मुनिको सं० १७१० वैशाख शुदि १० मीके दिन आचार्यपदसे विभूषित करके उसका नाम विजयप्रभस्र प्रिकट किया। इसके बाद स्रिजी फिर स्रत्तको चले। वहांसे स्रिजी अहमद्पुरको (अमदावादको ?) गए। धनजी शाह नामका श्रावक स्रिजीका बडा उपासक था।

[७] धनजी शाह और उसकी पत्नी धनश्रीने मिल कर बहुत बहा उत्सव किया। महमूंदिकाकी (रुपये रुपयेकी) प्रभावना की। विजयदेवसूरिजी और विजयप्रमसूरिजी दोनों शाहपुरमें आए। शाहपुर अमदाबादका एक विभाग है। अमदाबादमें चातुर्मास करके सूरिजीने विमलगिरिकी यात्राके लिए प्रस्थान किया। साथमें रायचंद्र वगैरह भक्तिमान श्रावक भी चले थे। वहांसे सूरिजी ऊनाको गए और वहां अपने प्रगुरु श्रीहीरविजयज्ञीकी समाधिका दर्शन किया और यहां ही श्रीविजयदेवसूरिजीने भी समाधि ली। संवत् १०१३ आषाद शुक्त एकादशीके दिन प्रातःकालको श्रीविजयदेवसूरिजी स्वर्गधामको गए। अपने गुरुके विदेहवाससे श्रीविजयप्रमसूरिजीको वहां खेद हुआ। श्रावक रायचंद्रने वहां एक वडा विहार बनवाया और उसके उपरके ध्वजदंडमें धजा चढाई। उनाके पास दीववंदरमें श्रीविजयप्रमसूरिजीने संघके आप्रहसे दो चातुर्मास विताय। अब श्रीविजयप्रमसूरि देव-पाटण और ज्नागढमें चातुर्मास करके पोरबंदरमें आए। फिर वहांसे अब्धिकूल (वेरावळ) को गए। वहांसे सूरिजी विमलगिरिकी यात्राके लिए प्रस्थित हुए। साथमें वेरावळ और पोरबंदरका श्रावक-समृह भी था। यहांसे सूरिजी घनोष (आधुनिक घोघा?) नामक प्राममें आए और पर्शुपणाका महापर्व वहां ही विताया। वहांपर जस्नामकी एक भक्त श्रावकाने प्रतिष्ठोत्सव किया। यहांसे सूरिजी गूजरातकी ओर चले और अमदावाद पहुंचे। वहां, सूरिजीन वीवीपुर नामके अमदावादके उपपुरमें रहकर पर्शुपणाके महापर्वकी आराधना की। यहांसे सूरिजी श्रीशंखेश्वर-पार्श्वनाथके हर्शनके लिए प्रस्थित हुएं।

१ "पेष्ट न्यस्तः स इह गुरुणा बन्दिरे गन्धपुर्याम् , खेंकादीला १७१० शरदि समहं राधसम्यग्दशम्याम्"॥-मेषद्तसमस्यालेख, श्लो० १०६।

२ प्रस्तुत देवानंदाभ्युद्यमहाकाव्यमें सात सर्गमें मुख्यरूपसे श्रीविजयदेवसूरिजीका और आनुषक्षसे श्रीविजयप्रभसूरिजीका कृतांत आया है। काव्य, माघकी समस्यापूर्तिरूप है इससे इसमें समस्याके पूरणका ही मुक्य लक्ष्य रक्ष्या गया है। इसी कारणसे श्रीविजय-देवसूरिजीका कृतांत भी इसमें बहुत संक्षेप से आया है। सिवस्तर जिज्ञासुओंको सूचना है कि-वे, विजयदेवसूरिजीका विशालकृतांत देखनेके लिए स्वरतरगच्छीयश्रीश्रीवसुभपाठकविरचित श्रीविजयदेवमाहात्म्यको आदान्त पढें।

: 3

ग्रियाणा ने जी में में दें ए तरहा त्रिया विया या श्रीतिश्वरा श्रियं तती ने श्री हिंद्र में त्री तती ने श्री हिंद्र में त्री हिंद्र में हि

विवादमति स्वांत्राम्यान्य स्वांत्रे देवानं वेसंवेशे स्वांत्रे स्व

म्लेक्तिभिन्न् वंद्यापिनि विभिन्नाता।।श्रीरस्ताः।कत्यागानस्तः।।लेखकणार्वके द्याः।।श्रीः॥हात्राख्यसम्मन्नेगलेसीरमिन्नात्राविद्याक्षेत्राद्याद्याः। स्वस्यात्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्रवेत्रवेत्वः च भववके ध्याव्यकेवास्त्रवेत्वानिकंसमेषत्।। २।। गेपालगिरिक्रोस्यिलेखने लेखनेदनेक च केम्ब्राक्षेत्रकेतं कुकतेहतेदे। ३। इतियदा स्विद्यक्षित्रक्षात्रः॥ इतिव्यदः॥श्रीः।

<sup>\*</sup> १ आथ पत्र, क्रितीय पृष्टि । <sup>\*</sup> २ उपास्त्य पत्र, क्रितीय पृष्टि । \* ३ अस्तिम पत्र, प्रथम पृष्टि ।

## प्राप्ता यम्य प्रसादेन विद्या श्रेयम्करी मया। इदमर्थने तम्मे श्री-विजयधर्मसृख्ये॥

कत्रज्ञां वेचरदाम ।

## महोपाध्यायश्रीमन्मेघविजयविरचितं . [ माघमहाकाव्यसमस्यारूपं ]

# ॥ देवानन्दमहाकाव्यम्॥

## प्रथमः सर्गः ।

श्रियः पियः पार्श्वजिनेश्वरः श्रियं तनोतु पूर्णेन्द्वमण्डलाननः।
ननाम वामां समवेष्य यं श्रितं हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुंनिं हरिः।॥१॥
जयत्ययं श्रीविजयादिदेववाक्-प्रभुद्धत् तीत्रमहातपोमहः।
श्रिया परब्रह्मसमं स्रोरेन्धने प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविभुजः।॥२॥
किमैन्द्रवज्रं रविमण्डलं त्विषा किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः।॥

[ परणदी ]

सरस्रतीं पीनपयोधेरां स्तुमः क्रमेंद्रयाम्भोजलसत्सितेच्छदाम्। यदाश्रये स्याकृपतेः कविर्वचः-क्रमादमुक्रारद ईत्यबोधिसः ॥ ३-४॥

### ग्रन्थकारकृतानि टिप्पणानि

- 9 'हिरण्यगर्भाङ्गभुवम्' हिरण्यं सुवर्णम् तद्विक्षमैला गर्भावय-वभूः— ताम् । ''तित्थयरमायरो पच्छक्षगब्भाओ जर-रुहिर— कल्लाणि य न हवंति" इति आवश्यकचूर्णो निर्युक्तो ।
  - २ 'मुनिम्' ज्ञानयुतम् ''समणे भगवं महावीरे" इत्यादिपाठात् ।
- ३ 'पीनपयोधराम्' जिनवाक्यक्षे पीनः पुष्टः पयोधरो मेघः प्रन्थकृत् यया ।
- ४ 'कमद्वयाम्भोजलसत्सितच्छदाम्' कमद्वयम्—परंपरया स्त्रा-ऽर्धग्रहणरूपम्।

- ५ सितच्छदाः श्वेताम्बराः ।
- नदीपक्षे पीनं पयो-जलम्-धरति इति । कमद्वयेन पद्मे कीड-नमरालाम् ।
  - ६ 'यदाश्रये' यस्याः सरखत्याः भाश्रयः यदाश्रयः ।
- ७ '-कमादमुक्तारद' अमुद् अहर्षः तस्य नारः विक्षेपः ध्वंसः हर्षः तं दत्ते इति ।
- ८ 'इत्यनोधिसः' इत्या प्राप्तव्या नोधिसा ज्ञानलक्ष्मीर्यस्य सः । इण् गती धातोः क्यप् ।

### संपादककृतानि टिप्पणानि

1 हिरण्यवत् समुज्वला गर्भाक्तभूः गर्भाशयस्थानं यस्याः ताम्—'ईदशीं वामां मातरं श्रितम्—शाश्रितं यं पार्श्वजिनं मुनिं समवेक्ष्य हरिः—इन्द्रः ननाम—इति ।

'हिरण्यगर्भाङ्गभुवम्' इत्यादि माघे प्रथमे सर्गे प्रथमश्चोके चतुर्थः पादः ।

2 'महः' इति कर्मकारकम् ।

'प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनम्' इत्यादि मा॰ प्र॰ स॰ श्वो॰ २ द्वितीयः पादः ।

- 3 'किमेतदिला-'इलादि मा० प्र० स० श्लो० २ चतुर्थः पादः।
- 4 अत्र 'पयोधर' शब्दोहेखेन प्रन्थकृत् खाभिधां स्चितवान् पयोधरो मेघः, प्रन्थकारश्च मेघविजयः।

'षर्पदी' नाम छन्दः । माघकाव्यटीकाकृत् पण्डितमिक्षनाथको-

लाचलः कथितवान् यत्-"दिवाकरस्तु यत्तरलाकरटीकायां प्रथम-पठितेन ।

"द्विधाकृतात्मा किमयं दिवाकरो विधूमरोचिः किमयं हुताशनः" इति चरणद्वयेन सह इममेव श्लोकं षदपदच्छन्दस उदाहरण-माह"। इति समस्याकृताऽपि 'षट्पदी' इति सृचितम्।

यसाः सरखत्याः भाश्रये वचःकमात् कविः, तृपतेः अमु-न्नारदः—हर्षदः स्पात् पुनश्च इत्यवोधिसः—यस्य बोधिसा ज्ञानलक्ष्मीः इत्या प्राप्तुं योग्या अस्ति ईदशः कविः । [असुद्+ नार+द-असुन्नारद ] [इत्य+बोधि+सा-इत्यवोधिस ]

माघे तु 'क्रमादमुं नारद इति-अबोधि सः' [प्र० स० श्वो० ३ चतुर्थः पादः] इति पदविभागः।

5

5

10

संदक्षजातिप्रणयं कलाघरं घरन्तमुचैर्भुवनोपकारकम् ।
यशोऽर्जुनं सज्जनमाश्रये श्रिये स्पुटोपमं भूतिसितेन शम्भुनां ॥ ५ ॥
असज्जनं प्राप्य गुणाधिकाऽपि गीर्भवेदसोमालतयाऽतिदुर्गमा ।
सुसीमतां नैति रसेऽपि विभ्रतं घरा घरेन्द्रं व्रततीततीरिवं ॥ ६ ॥
प्रभोः प्रणेतुं गुणगौरवं स्तवं गुरुं कँविं वा न वितर्कये क्षमम् ।
सदा-सुरासक्तमितं खकान्तिभिविंडम्बयन्तं शितिवाससस्तनुम् ॥ ७ ॥
तथापि गौरं चिरतेर्गुहं स्तुवन् से-मौक्तिकश्रीफललिप्सुरस्म्यहम् ।
तपोमहोभिः सहितं समुन्नतं घनं घनान्ते तिहतां गुणेरिव ॥ ८ ॥
कृपाश्रयात् स्वीयगुरोः प्रसादतः स्वसाध्यसिद्धं श्रयिताऽस्मि निःश्रमम् ।
समीरणाद् रेणुरुपैति सिद्धतं कुथेनं नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम् ॥ ९ ॥
अथात्र जम्बूपपदेऽस्ति भारतं प्रभारतं द्वीपकुलप्रदीपके ।
महोदयं ध्यायदिवाऽस्य गङ्गया विभातमच्छस्फुटिकाक्षमालयाः ॥ १० ॥

'घनं घनान्ते तिस्तां गणैरिव' इति मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ७ चतुर्थपादः । अत्र तु 'गणैः' स्थाने लिपिकारप्रमादात् 'गुणैः' पाठः प्रतिभाति ।

5 'कृपा' शब्देन प्रन्थकारः स्त्रं गुरुं कृपाविजयं स्मरति । 'कृथेन' इत्यादि मा० प्र० स० श्लो० ८ चतुर्थपादः । माघे

'कुथन' इत्याद मा० प्र॰ स० म्छा॰ ८ चतुथपादः । माघ भत्र पादे 'इन्दवाहन' शब्दः प्रयुक्तः । अत्र तु 'ऐन्द्रवाहन' शब्द इति मेदः ।

6 'विभान्तमच्छर्फिटिकाक्षमालया' इति मा॰ प्र॰ स॰ स्छो॰ ९ चतुर्थपादः । अत्र तु 'विभान्त-' स्थाने 'विभात-' इति तथा 'रूफिटिक-' स्थाने 'रूफिटिक-' इति च दृश्यते । चित्रकान्ये अनुस्वार-विसर्गयोः सतोरिप अनुसारणं न दोषावहम् इति कवि-समयात् 'विभान्त-' पदं सानुस्वारं सदिप अत्र समस्यायां प्रन्थ-कारेण तत् निरनुस्वारं विविद्यातम् । 'रूफिटिक' शब्दोऽपि रूफिटिक कपर्यायो भनेत् अथवा प्रमादात् 'रूफिटिक' स्थाने 'रूफुटिक' इति जातम् ।

९ 'सदक्षजातिप्रणयम्' दक्षजातिः पण्डितः, पक्षे पार्वत्याम् अतिप्रणयः स्नेहः ।

२ 'गौः' गौर्वाणी भूर्वा ।

३ 'असोमालतया' असोमालतया जातौ एकवचनम् । असो-मालता कठिनता तया ।

४ 'सुसीमताम्' शैल्यम् प्रामसीमतां वा ।

५ 'रसेऽपि' रसे जले शृङ्गारादी वा ।

६ 'गुरुम्' गुरोः देवसेव्यलेन उपमा ।

७ 'कविम्' शुकस्य गौरलेन ।

८ 'सदा-सुरासक्तमतिम्' देवाः सुराः, पक्षे असुराः, वलभ-द्रपक्षे सुरा मद्यम् ।

<sup>1 &#</sup>x27;स्फुटोपसम्' इत्यादि सा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ४ चतुर्थः पादः

<sup>2</sup> यथा वततीततीः बिश्नतं घरेन्द्रं प्राप्य गुणाधिकाऽपि धरा अतिदुर्गमा रसरिहता भवति तथा गुणाधिकाऽपि वाणी असज्जनं प्राप्य असोमालतया अतिदुर्गमा भवति पुनश्च रसेऽपि सुसीमतां न एति ।

माघे तु 'धराधरेन्द्रम्' इति एकं पदम् —प्र० स० श्लो॰ ५ चतुर्थः पादः।

<sup>3</sup> बलभद्रो हि सुरायां सदा आसक्तः इति प्रसिद्धम् अतः सदासुरासक्तमतिं बलदेवम् इति भावः ।

विडम्बयन्तमित्यादि-मा० प्र० स० श्लो॰ ६ चतुर्थपादः ।

<sup>4 &#</sup>x27;समीक्तिक-' इति पदस्य १ 'सम+औक्तिक-' अथवा २ 'स+मौक्तिक-' अथवा ३ 'स:+मौक्तिक-' इति त्रिधा पदवि-भागः । १ समानि समप्राणि औक्तिकानि, २ मौक्तिकेन सहितम्, ३ सः—अहम्—प्रन्थकारः मौक्तिकयुक्तश्रीपाललिप्युः इति च अनुक्रमेण अर्थो बोध्यः ।

९ 'स मौकिकश्रीफलिल्युरस्म्यहम्' स अहम्-जाड्यपात्रम् । मुक्तिसंबन्धिश्रया युक्तफले । यद्वा समग्र-औक्तिकस्य वाचिस्यक फले लिप्युः । "तृष्णुदन्त-" [२।२।९०। हैम०] इत्यादिना षष्ठीनिषेधात् ।

९० 'कृपाश्रयात्' कृपा इति स्तीयगुरोः श्रीकृपाविजय इतिनामसूचा ।

११ 'खसाध्यसिद्धम्' सिद्धिमिति च श्रीसिद्धिविजयं श्रयताऽस्मि ।

१२ 'कुथेन' ''कुषः स्यात् करिकम्बलः''-इत्यनेकार्थ० श्लो॰ १४ । [ ''कुथः कुशः, कुथः कीटः, प्रातःस्नानी द्विजः कुथः'' इति अनेकार्थमञ्जरी श्लो॰ १४-श्लोकाधि० । ]

सं गुर्जरत्रा इति नीवृतां वरश्वकास्ति तिसंस्त्रिदिवं सचित्रयन् । सदोडुनेत्रैरदसीयभासनामवेक्षमाणं महतीं मुहुर्मुहुः ॥ ११॥ अनन्तपद्दे खटिकाक्षरैग्रीहच्छलादमुष्येव विलिख्य संस्थितिम् । संस्कर्तुमभ्यस्यति विश्वकृत् सदा पदं महैन्द्रालयचारुचिकणः'॥ १२॥ सरस्यतिस्रेरपयोजकाननान्निशास्थितोऽलिप्रकरः सम्रत्पतन् । 5 इहाऽऽबभौ किं रविनारदागतेर्जवेन पीठादुद्तिष्ठद्च्यृतः ॥ १३॥ यदीश्वरस्यारिनिसृदनात्मसु श्रुतेषु गीतेषु बुधैरघःकृतौ । सुरैः समं वा दनुजैर्विसर्जितौ सुतेन धातुश्चरणौ सुवस्तले ॥ १४॥ समुद्रमारान्मणिढौकनाकृतेऽभ्यपेतमेषोऽर्चयति द्वमैः सुमैः। गृहानुपैतुं प्रणयाद्भीष्सवो भवन्ति नाऽपुण्यवतां मनीषिणः'॥ १५॥ 10 वदन्ति केदारगणाः खरेखँणैरितीव सद्रेखितविश्ववास्तवं। दिवः समादाय मदार्दंभुं पुमांश्चिरंतनस्तावदिभन्यवीविदात् ॥ १६॥ विशामसौ श्रीतनयाँभिनन्दनः समुन्नतज्योतिरपास्ततापनः। महौषधिप्रत्तरुचिः समुद्गतेरचूचुरचन्द्रमसोऽभिरामनाम् ॥ १७ ॥ स्त्रीराज्यभूमौ युवतीजना इवोद्वहीतपत्रास्य इक्षुयष्टयः। 15 प्रीणन्ति सौवाङ्गनिपीडंनै रसैर्महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः ॥ १८ ॥ इहास्ति दाङ्केश्वरतीर्थमद्भुतं सनायकं पार्श्वजिनाभिभूभुजा। भूजंगमानां यमप्रवे भजन् नतेन मुर्धा हरिरग्रहीदपः ॥ १९॥ श्रियं स बाङ्केश्वरपार्श्वतीर्थकृद् द्वेऽर्थितार्थप्रथनाद् मरुत्तरोः। अवुचुरचैत्यमचर्च्यचारुतां सुमेरुशृङ्गस्य तदा तदासनम् ॥ २०॥ 20

९ 'स' स इति प्रसिद्धः।

२ 'अनन्तपट्टे' अनन्तम् नभः ।

३ 'सुतेन धातुश्वरणां' धातुः सुतेन ब्रह्मदत्तेन नारदेन वा— देवें: सह कृतः नारदेन हेतुभूतेन सुरेः असुरेः समं कृतः तथा असुरेः सुरेः समं कृतः तो द्वावि ।

४ 'खरेखणैः' हलोक्षेखनैः ।

<sup>1</sup> सचित्रयन्-त्रिदिवं सचित्रं साध्यं कुर्वन् इति भावः— सह चित्रेण सचित्र:-सचित्रं करोति सचित्रयति, अस्य वर्तमान-कृदन्ते प्रथमैकवचने सचित्रयन् ।

<sup>&#</sup>x27;अवेक्षमाणम्' इत्यादि मा॰ प्र० स० श्लो॰ १० चतुर्थपादः ।

<sup>2 &#</sup>x27;खटिका' गूजरातीभाषायां 'खडी' इति प्रसिद्धा या बालै-र्लेखशालायां खलिपिपरिकर्मणि उपयुज्यते ।

<sup>&#</sup>x27;पदं महेन्द्रालयचार चिकणः' इति मा० प्र० स० श्लो० ११ चतुर्थपादः । अत्र तु 'महेन्द्र' स्थाने 'महेन्द्र' इति तथा 'महेन्द्रा-लयचारुचिकणः' इति एकं पदम् इति विमेदः ।

<sup>3 &#</sup>x27;जवेन' इलादि मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ १२ चतुर्थपादः।

५ 'मदादमुं' मदाद् अहंकारात् ।

६ अमुं देशं विधिमंदात् दिवः अभिनिवेशितवान् ।

७ 'श्रीतनयाभिनन्दनः' कन्दर्पः, पक्षे श्रीः लक्ष्मीः, तनयाः पुत्राः तैर्वर्धनः ।

८ 'उद्गृहीतपत्रासयः' उद्गृहीताः पत्राणि एव असयः खङ्गाः यैस्ते ।

रविनारदागतेः रविवत् तेजस्वी प्र्ज्यो वा यो नारदः तस्य आगतेः-आगमनात् इति भावः ।

<sup>4 &#</sup>x27;सुतेन' इत्यादि मा॰ प्र० स० श्लो॰ १३ चतुर्थपादः ।

<sup>5</sup> अत्र श्लोके पादद्वयं समस्यारूपेण गृहीतं कविना । तच मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ १४ तृतीय-चतुर्थपादी । माघे 'नापुण्यकृताम्' इति पाठमेदः ।

**<sup>6</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ १५ चतुर्थपादः ।** 

<sup>7</sup> मा॰ प्र॰ स० श्लो॰ १६ चतुर्थपादः ।

<sup>8</sup> सा॰ प्र० स० को० १७ चतुर्थपादः।

<sup>9</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ १८ चतुर्थपादः।

<sup>10</sup> मा० प्र• स० श्लो० १९ चतुर्थपादः ।

जिनप्रमुः संकटकोटिकिंट(?)कृत् पुरःस्यदीपैः प्रतिबिम्बितैस्तनौ । विदिद्यते वाहवजातवेदसः शिखाभिराश्चिष्ट इवाऽम्भसां निधिः'॥ २१॥ करम्बिताः पादनलांद्यराशिभिर्वमः प्रभोगौरवपःप्रभाभराः। पदीपदीप्रद्युतिपुञ्जसंयुजस्तुषारमूर्तेरिव नक्तमंशवः'॥ २२॥ प्रसादयन् मर्लगणः सविस्मयस्तथाऽपरोऽमर्लगणोऽनिमेषदृक् । 5 प्रभोः पुरोऽन्योऽन्यनिषक्तरोचिषौ तदेकवर्णाविव तौ बभूवतुः ॥ २३॥ अयं हि कैवल्यधरः खसेविनां ददाति कैवल्यपदं न तन्महत्। तदद्धतं यददते चणां सुजँस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा मुदः ॥ २४॥ दशावतारः कमलोपमाननः फणीश्वरोत्सङ्गविनिर्मितासनः। जिनः प्रभावान्नरकान्तकारकः स पुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोऽभवत् ॥ २५ ॥ 10 जगत्पवित्रे विषयेऽत्र सन्खतः पराणि तीर्थान्यथ किं प्रनर्विधिः। अमुं चकारेति धियेव मा हरः शुचिस्मितां वाचर्म-वोचदच्युतः' ॥ २६ ॥ मदादनम्राननमार्जुने sर्जुनी पयः किरन्ती चरति प्रतिस्थलम् । पिबन् यथार्थाभिध एव तन्महैर्व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम् ॥ २७॥ अथास्त्रमुष्मिन् नगरं गुरोगिरेरिलादिदुर्गाक्यमुपत्यकाश्रितम् । 15 त्रिविष्टपस्यापि च यन्मणीगृहैरदस्त्वर्यां नुन्नमनुत्तमं तमः ॥ २८॥ कृतः प्रजाक्षेमकृता प्रजासृजा सुपात्रनिक्षेपनिराक्कलात्मना । पुरप्रदेशः स ऋचामिव ध्वनिर्निधिः श्रुतीनां धनसम्पदामिवं ॥ २९ ॥ हरिप्रियां या नगरी गरीयसीं सदा समन्याप्यतयेवँ शिश्रिये। कथिबदैकात्म्यवद्यात् तया पुनर्गिरोऽथवा श्रेयसि केन तृष्यते ।। ३०॥ 20 पुरन्दरस्यापि पुरं प्रणुयते पुराणविद्धिर्निजवृत्तिसिद्धये।

<sup>9 &#</sup>x27;अमुं चकारेति धियेव मा हरः' विधिः अमुं देशम्— इति धिया इव चकार । 'इति' इति किम् ? अच्युतः कृष्णः, हरो रहः, मा शुन्तिस्मितां हास्यवाणीम्, अवोचत् अवारीत् ।

२ 'माङ्' योगे अडभावेऽपि 'अ' इति अव्ययं विस्पये। यद्वा 'मा' इति अव्ययं भिष्नम्।

३ '-नम्राननमार्जुने' आर्जुनं तृणगणः ।

४ 'अर्जुनी' गौः ।

५ 'यथार्थाभिष एष' गूर्जराणां गोप्रधानलेन तन्नाणात्

यथार्थनामा ।

६ '-रदस्त्वया' अया लक्ष्म्या ।

७ 'समव्याप्यतयेव' या नगरी लक्ष्मी शिश्रिये, पुनः गिरः २-३ शिश्रिये। तया लक्ष्म्या वाणीनामैक्ष्मात् सर्वपदार्थानामभि- धेयलात्। यत्र यत्र निषद्धलं तत्र तत्र अधमेलम्, यत्र यत्र अधमेलं तत्र तत्र निषद्धलम् इति समव्याप्तिः। तथा यत्र लक्ष्मीः खणीदिभीवः तत्र तत्रामशब्दः, यत्र यत्र शब्दः तत्र तत्र तद्वा-च्योऽर्थः इति समव्याप्तिः। वागर्थयोः सदा संप्रकत्वात्।

<sup>1</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ २० तृतीय-चतुर्थपादी अञ्चापि तावेब तृतीय-चतुर्थपादी ।

<sup>2</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ २१ चतुर्थपादः ।

<sup>3</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ १२ चतुर्थपादः ।

<sup>4</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ २३ चतुर्थपादः।

<sup>5</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ २४ चतुर्थपाइ: ।

<sup>6</sup> मा० प्र० स० श्लो० २५ चतुर्थपादः ।

<sup>7</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ २६ चतुर्थपादः।

<sup>8</sup> मा० प्र० स० श्लो० २७ चतुर्थपादः ।

<sup>9</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ २८ माचस्य पूर्वार्धम् अत्रापि पूर्वा-र्धम् । माघस्य चतुर्थपादः अत्रापि स एव ।

<sup>10</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ २९ चतुर्थपादः।

न चास्त्यमुष्या नगरीति मेऽकरोत् गुरुस्तवैवागम एव घृष्टताम् ॥ ३१ ॥ सुवर्णसालोज्वलयोगपदृभृत् कृताभिषेकं निद्या चान्द्रवारिभिः । स्रविम्बितार्काक्षर्युणं द्वत् पुरं किमस्ति कार्यं गुरुयोगिनामपि'॥ ३२॥ उदीर्णरागप्रतिरोधकं जनैर्विहारवृन्दं विहितं सुदर्शनैः। उपेयुषो मोक्षपथं मनिखनः खमुचकैर्दर्शयतीव केतुभिः ॥ ३३॥ 5 नभोगभावात् त्रिदिवं मुनीश्वरैर्गृहीतमध्यात्महद्या कथश्रन। अतोऽधिकं यत्र जर्भन्तमुज्जगुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः' ॥ ३४ ॥ यदाश्रयश्रेणिशिखासुखाश्रयात् सदा वसन्ति द्युसदामिहाश्रयाः। दघात्यतोऽघः कथमप्यतिश्रमैरहीश्वरः स्तम्भिशरस्सु भूतलम् ॥ ३५ ॥ **बिविकसोहार्द्धरेर्धनाधिपैर्भृतापि या पुण्यजनैरलङ्कता ।** 10 र्प्रभाविद्येषादरणैर्वृषाैश्रयैर्भवीन् भवोच्छेदकरैः करोत्यघः' ॥ ३६ ॥ वसद्भिरस्यां मनुजैर्विसर्जितः स्नगादिनिर्माल्यभरोऽपि यत्र सा । स्रगन्धदानात् पवनैर्विदेशगैर्धुरुर्धरित्री क्रियतेतरां त्वयां ॥ ३७॥ पुरं पुरन्धीचललोचनाश्रलैः सारं यदुःबीवयते हरार्दितम् । कणाभृतां पुस्त्वमिहेदशं मुदः पदं दशः स्थाः कथमीशैमादशाम् ॥ ३८॥ 15 यदम्बुजाक्षीर्निशि चन्द्रशालिकाविलासिनीर्भोक्तमिव सारातुराः। सुराः अयन्तेऽन्वहस्क्षलक्षतः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः ॥ ३९॥ र्संरोभिरुन्निद्वपयोरुहाननैर्व्यधायि याऽऽमोद्धरैर्धरश्रियः।

१ 'गुरुस्तवैवागम एष धृष्टताम्' अमुष्याः पुर्याः गुरुस्तवा अधिकवर्णनयोग्या नगरी नास्ति इति आगमः सिद्धान्तः धृष्टताम् अकरोत् ।

२ 'खिबिन्बिताकीक्षगुणम्' खिसान् संकान्तसूर्यानुनिम्बरूपा-क्षमान्नं दथत् ।

३ 'नभोगभावात् त्रिदिवं मुनी-' भोगविचारे त्रिदिवम् अतः पुराद् नाधिकम् यतः तत्र नभोगभावः स्पष्टः--नभोगा देवाः तेषां भावः अस्तित्वम् ।

४ तदेव आह-'यत्र जभन्तमुज्जगुः' यत्र पुराणपुरुषं कृष्णम् आं लक्ष्मीम् भजन्तम्—जभन्तम्—पुराविदः उज्जगुः । एतेन भोगचातुर्यं तत्र नास्ति इति भावः ।

५ 'लाम्' त्र+आं लक्ष्मीम् ।

६ 'बिवैकसौहार्दधरें-' बिवं मोक्षः सदाधिवो वा ।

७ 'पुण्यजनै-' पुण्यजनाः धार्मिकाः यक्षा वा ।

८ 'प्रभाविशेषा-' प्रभावी यः शेषो नागराजः तस्य आदरैः।

९ 'बृषाश्रये-' बृषः धर्मः वृषमश्र ।

१० 'भवान्' भवान् एकादशरुद्रान् जयति ।

<sup>99 &#</sup>x27;लया-' तु+अया-अया विरुद्धा भूमिः, सुगन्ध-लक्ष्म्या वा ।

<sup>9</sup>२ 'स्याः' हे भोगावति ! लम् ईटशं नेत्रमुदः स्थानं कवं स्थाः । 'स्याः' इति क्रियापदम् ।

<sup>9</sup>३ 'कथमीशमादशाम्' ईशस्य रुद्रस्य माया लक्ष्म्या दक् दर्शनं येभ्यस्ते-तेषां फणासृताम्—ईशालंकारकारिणाम्।

१४ 'सरोभि-' सरोभिः या पर्वतलक्ष्म्याः तिरस्क्रिया व्यथायि, तया पर्वतिश्रिया सा तिरस्क्रिया प्रत्युत व्यथायि । किंभूत्या तया ? द्विपद्विषः उपास्यया सेव्यया ।

<sup>1</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ३० चतुर्थपादः ।

<sup>2</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ३१ चतुर्थपादः।

<sup>3</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ३२ माघस्य प्रथम-तृतीयपादौ अन्नापि प्रथम-तृतीयपादौ ।

<sup>4</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ३३ माघस्य द्वितीय-तूर्यचरणी अत्रापि तावेव ।

<sup>5</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ३४ चतुर्थपादः ।

<sup>6</sup> मा॰ प्र० स० श्लो० ३५ चतुर्थपादः।

<sup>7</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ३६ चतुर्थपादः ।

<sup>8</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ३७ चतुर्थपादः । माघे तु 'मीशा! मादशाम्' इति पदविभागः, अत्र तु 'मीशमादशाम्' इति समस्तं ह्रेयम्।

<sup>9</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ३८ चतुर्थपादः ।

तया द्भमाणां कुसुमैरुपास्यया द्विपद्विषः प्रत्युत सा तिरस्क्रियां ॥ ४० ॥ चतुष्पथे पण्यमगण्यमुचितं श्रितैः प्रभाकृत्कृतसत्यकर्मभिः। उपेल देवै: कियते ऋयिव्रजैर्मिथस्त्वदीभाषणलोलुपं मनः'॥ ४१॥ पुरीं पुरन्ध्रीजनरूपसम्पदा सदा जयन्तीं जयवाहिनीजनम्। स्थितस्य दरे दिशाति खनिन्दनामहिद्विषस्तँ द्ववना निशम्य तार्म् ॥ ४२॥ 5 अथ स्फुरद्विक्रमभूमभूरभूत् सुराष्ट्रकृटान्वयभूर्भवः प्रभुः। रवीन्दुद्मभान्नभसे यद्पितं हिरण्यपूर्वं कसिपुं प्रचक्षते ॥ ४३॥ स भानुभानुर्भुवि भानुसंज्ञया बभौ बृहद्भानुविभानुभावभृत्। प्रतार्पं स्रयताऽऽयतार्थभीर्मनस्सु येन सुसदां न्यधीयत'॥ ४४॥ तदङ्गजः पुर्ञ्ज इति श्रियाऽऽख्यया जयंश्व मुञ्जं नृपवर्ग आदिमः। 10 यदाश्रयादाह हरिश्रलेखमुं प्रवादमुचैरयशस्करं श्रियः'॥ ४५॥ रणेऽतिरींणैर्बहृदृष्टपिक्षेत्रैस्सदीऽसुरीभासनयाऽऽस्यसन्निधौ। खजीवनार्थे जबसाँनि यावनैर्गणैस्तमाशङ्कय तदादि चिकरें॥ ४६॥ समर्असेनेष जनार्दनं जयन् यया प्रजारञ्जनमार्जयज्ञयी। व्यधायि तस्यै शिरसा रसान्मिलत्करैस्त्रिसन्ध्यं त्रिदशैर्दिशे नमः ॥ ४७॥ 15 चमुप्रचारैरचलाप्रकम्पिना द्विषां गणो येन रणाङ्गणे क्षणात्। प्रकोपकम्पादरणैरिवारुणैरुरोविदारं प्रतिचस्करे नखैः ॥ ४८॥ तदात्मजनमाङ्गजमञ्जिमा जने द्विधापि नारायणशब्दविश्रतः। पुरं वलक्षं विद्वधद् यद्योधनैर्बभूव रैक्षःक्षतरक्षणं दिवः ॥ ४९॥

१ 'प्रभाकृत्' सूर्यरूपः रूप्यकः सत्यंकारपदे दिवि न्यस्तः ।

२ '-यस्लदाभाषण-' लत् समुचयवाची ।

३ '-द्विषस्तद्भवता' स एव भवः तद्भवः तस्य भावः तद्भवता ।

४ 'ताम्' तां पुरीं निशम्य अहिद्विषः इन्द्रस्य मद्भवता निन्दां दिशति दत्ते-पुर्था अहं दूरे स्थितः तेन मद्भवो न प्रशस्य इति भावः।

५ 'कसिपुं' ''कसिपुभोंजना-ऽऽच्छादौ'' इति हैमः। [ ''कसि-पुभोंज्य-वस्रयोः'' है० अने० सं० कां० ३ श्लो० ४३३ ]

६ 'प्रतापरूपं' 'प्रताप-कीर्ता' इति वा पाठः ।

७ 'श्रयतायतार्थमी-' आयता दीर्घा अर्थमीः देवानां चित्तीनिहता।

८ 'पुज्ज' पक्षे नृषु पवर्गेषु ज आद्यः । मुज्जस्तु अन्त्यः ।

९ 'प्रवाद-' प्रवादकथनेन हरेः असामर्थ्यं व्यक्षितम्-यद्

<sup>1</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ३९ चतुर्थपादः।

<sup>2</sup> मा० प्र० स० श्लो० ४० चतुर्थपादः ।

<sup>3</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ४१ चतुर्थपादः।

<sup>4</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ४२ चतुर्थपादः । माघे तु किन्नपु-नामा राक्षसः, अत्र तु तत्स्थाने 'कसिपु' पदं भिन्नार्थकम् । शकार-सकारयोरैक्यमत्र ह्रेयम् ।

<sup>5</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो• ४३ चतुर्थपादः ।

अयं हिनः तस्माद् राज्ञः श्रियं प्रत्याहर्तुमक्षमः तदा अपवादं चकार ।-१० '-रीणै-' रीणैः भग्नैः ।

<sup>99 &#</sup>x27;- दृष्टपिज्ञलै-' दृष्टं खपरचक्रजं भयम् तेन पिज्ञला व्याकुलाः तैः-भृशमाकुलैः ।

१२ 'सहासुरी' इति वा पाठः ।

१३ 'जवसानि' तृणानि ।

१४ 'समझसेनेष' "न्याय-सुदेशरूपं समझसम्" इति हैमः।

१५ '-दिशे नमः' दिक्शब्देन लक्षणया रीतिः नीतिमार्गी वा ।

१६ 'रक्षःक्षतरक्षणं दिवः' रक्षोभिः क्षता भमा रक्षणं रक्षा यस्य तत् दिवः पुरम्—उज्वलयन् । रक्षसां क्षतानि प्रहाराः तेभ्यो रक्षणं यत्र तत् । रक्षोभिः कृतं भमम् लक्षणं दर्शनं यस्य तत् ।

<sup>6</sup> मा० प्र॰ स० श्लो० ४४ चतुर्थपादः ।

<sup>7</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ४५ चतुर्थपादः । माघे तु 'गणैर्य-माशक्का' इति पाठमेदः ।

<sup>8</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ४६ चतुर्थपादः।

<sup>9</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ४७ चतुर्थपादः।

<sup>10</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ४८ चतुर्थपादः । माघे तु 'रक्षः क्षतरक्षणं दिवः' इति पदच्छेदमेदः ।

स ज्ञास्ति ज्ञास्ता जगतीं हरेः श्रियं हरन् विहारैर्बेलिराजबन्धनात्। भक्तेर्भरात् कारयते बलेन यः प्रसादमिच्छ(च्छा)सदृशं पिनाकिनः ॥ ५०॥ जवान्निगृह्वन्नरिमण्डलं बलादुपाद्दे मण्डलमग्रणीः सताम्। ददौ पुनस्तस्य सुराङ्गनाजनखयंग्रहाश्ठेषसुखेन निष्कयम् ॥ ५१ ॥ नभोनिविष्टानुडुरूपिणः सुरान् भयात् प्रगेऽनाद्यायदाचनिःखनैः। 5 प्रतापमाधाय रविच्छलाद व्यधाद य इत्थमखास्थ्यमहर्निशं दिवः ॥ ५२॥ वदान्यभावादधरीकृतामरद्वमस्य राज्ञः पटहध्वनेस्त्रसन्। खपादयोः कन्दरमन्दिरोदरे बलस्यै शत्रः प्रशशंस शीघताम् ॥ ५३॥ निविह्वानोऽस्य भियाऽभ्रकुम्भिनं विधुच्छलादुच्छिर्सं नभोऽम्बुधौ। दिवं विहायैकदिगंशमाश्रयन्निनाय बिभ्यद् दिवसानि कौशिकः ॥ ५४॥ 10 जगन्नयैः सन्नयनं नयन्नयं दरिद्रताद्रावकदानमुद्रया। ररञ्ज लोकानपि हातुँमाहितं न चक्रमस्याऽऽक्रमताधिकं धरम् ॥ ५५॥ उवास तत्र व्यवहारिणां वरः स्थिराभिधो माँधवदेहसम्भवः। वपुस्त्विषा श्रीहरणान्मनोसुवः प्रकम्पयामास न मानसं न सः ॥ ५६ ॥ गिरः श्रियः क्षान्तिवदान्यतादयो गुणाश्च मुक्त्वा त्रिजगत् समं समे। 15 तदीयमस्थानतयेव दुष्कलेजीवेन कँण्ठं सभयाः प्रपेदिरे ॥ ५०॥ पदे पदेऽईन्निलयैः सकारितैर्यदाःसगर्भेरथ सङ्घयात्रया। तथां स गां चिकरहीशितुर्यथोदुवाह दुःखेन भृशानतं शिरः ॥ ५८॥ पतिवता पाप्तवपुःखरूपतः शचीव रूपा इति रूपरूपिणी।

९ '-नाशयदाय-' इत्यस्य स्थाने 'नाशय वाद्य' इत्यपि पाठः । वाद्यतिःस्वनैः-प्राभातिकवाद्यशब्दैः ।

२ 'प्रतापमाधाय' यः राजा इत्यं रिवच्छलात् प्रतापम् आधाय इत्यमिति हे प्रताप! खं सुरान् नाशय इत्यर्थे 'वाद्यनिःखनैः' इति पाठः ।

अन्यस्यापि भूपस्य प्रतापाद् वैरिणां प्रामेषु रात्री निवासः, प्रातः प्रणाशः स्याद् इति भावः ।

३ 'बलस्य शत्रुः' शत्रुः पादयोर्बलस्य शीघ्रतां प्रशशंस ।

४ '-लादुच्छिरसं' उच्छिरसम् उन्मस्तकम् ।

५ 'हातुमाहितं न चक-' पर्वतं व्यक्तम्-आहितं चकं न भाकमत-न चचाल ।

अस्य राज्ञः आहितं चकम् । अहितानामिदम् आहितं चकम्-रिपुगणः अधिकं महान्तम्, पर्वतं धरम्, हातुम्-त्यक्तुम्, न आकमत-न उद्यमं चकार ।

६ 'माधवदेहसंभवः'-माधवपुत्रतया कान्त्या च स्मरं जिगाय ।

जवेन कण्ठं समयाः' कण्ठम्-उपकण्ठम्, "सत्यभामा
भामा" इति न्यायात् । "कण्ठो ध्वनौ सिष्ठधाने धीवायां मदनद्वमे"
इति अनेकार्थः [है० अने० सं० कां०२ खो० १०१] ।
कण्ठम्-समीपम् ।

८ 'तथा स गां चिक-' गाम्-भुवम् ।

९ 'रूपरूपिणी'-प्रशस्तरूपवती ।

<sup>1</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ४९ चतुर्थपादः । अत्र तु 'मिच्छ-सदद्याम्' इति टेखकप्रमादः ।

<sup>2</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ५० चतुर्थपादः।

<sup>8</sup> सा॰ प्र॰ स॰ क्षो॰ ५१ चतुर्थपादः । माघे 'महर्दिवं 'दिवः' इति पाठः ।

<sup>4</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ५२ चतुर्थपादः ।

<sup>5</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ५३ चतुर्थपादः ।

<sup>6</sup> मा० प्र० स० श्लो० ५४ चतुर्थपादः । माघे 'धिकन्धरम्' इति अखण्डम् ।

<sup>7</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ५५ चतुर्थपादः ।

<sup>8</sup> मा॰ प्र• स• श्लो• ५६ चतुर्थपादः ।

<sup>9</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ५७ चतुर्थपादः ।

20

शुचिखभावेर्जगर्ती तमोहरैरस्वकारास्य वेषुरहस्करः ॥ ५९ ॥ खबन्धुकर्णोत्पलयुग्ममन्तिके निवेदय तस्या वदनानुजीविना । निबद्धवेणीतमँसः प्रसादनैर्ने नर्भसाचिष्यमकारि नेन्द्रुना'॥ ६०॥ मुखिश्रयाऽस्यास्तुलितं विधुं विधिर्वभक्ष पूर्णे न पुनर्व्यचूर्णयत्। अयं ततः पुष्करदन्तिनो यथा विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति'॥ ६१॥ 5 विलासलीलाकलनाय तस्थिवानजस्रमस्याः सविधेऽप्सरोजनः। सखीमिषात् तद्विरहोष्मणाऽऽतुराः प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सुराः ॥ ६२॥ तयाऽऽस्यपाणिकममक्षिमाकमैर्जितश्चि पद्मं महिकाश्चिनिर्भरम्। व्यनक्ति भृद्गेरसुखैर्ज्वलत्रुधा तन्नपाद्भमवितानमाधिजैः ॥ ६३॥ पयोधर-श्रोणिंभरश्रियाऽनया निर्भर्तिसतं क्रम्भयुगं रयेण नैः। 10 दिगन्तमाप्तेरिति सज्जलज्ञया चिराय याथार्थ्यमलिम दिग्गजैः ॥ ६४॥ अजिह्यकृद् ब्रह्म तदङ्गसङ्गतं पुनाखतुच्छोच्छितवालमन्वयम् । किमद्भुतं यच्छ्रवणार्द्भवेक्षणैः कुलैर्न भेजे फणिनां भुजङ्गता ॥ ६५॥ प्रवेणिवादाद्धरीकृतः सायो वचःप्रपश्चेरमृतं तयोचितम्। सुबो भरातेंने तथापि भोगिभिः कुलैने भेजे फणिनां सुजङ्गता<sup>ः</sup>॥ ६६॥ 15

> श्रुतिद्वयीदर्शनतः स्फुरद्वि द्वयं द्वंशोर्नाटयतः सराश्रयम् । कलत्ररत्नस्य कलाः किलाखिलाः धुरेऽस्य वास्तव्यकुदुम्बितां ययुः ॥ ६७ ॥ उद्गृनि मुक्तास्रजि चित्रके गुरुविधुः खगः कुण्डलयोः कृतस्थिती । सुरा भजन्तः किम्न कामिनीमणेः पुरेऽस्य वास्तव्यकुदुम्बितां ययुः ॥ ६८ ॥

अथाश्रयत् कोऽपि सुरः स्फुरत्प्रभो भवाय गर्भ शुभदोहदोद्भवः। तदाश्रयेऽस्याः शुचिपाण्डुरं भृशं वपुर्जलाद्रीपवनैर्न निर्ववौ ॥ ६९॥ असृत सा पोषवलक्षपक्षजे त्रयोदशेऽह्रयङ्गजरत्नमद्धतम्।

```
१ 'तमोहरे-' तमः पापम् तिमिरं वा ।
```

```
1 सा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ५८ चतुर्थपादः ।

2 सा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ५९ चतुर्थपादः ।

3 सा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ६० चतुर्थपादः ।

4 सा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ६० चतुर्थपादः ।

5 सा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ६२ चतुर्थपादः ।

10 सा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ६६ चतुर्थपादः ।

6 सा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ६४ चतुर्थपादः ।

11 सा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ६५ चतुर्थपादः ।
```

२ '-कारास्य वधूरहस्करः' अस्य व्यवहारिणः वधूः च पुनः अहस्करः श्रुचिस्त्रभावंर्जगतीं अलंचकार । उभयोनिंदींषलध्यनिः । 'व'कारोऽध्याहार्यः ।

३ 'अनुजीविना'-भृत्येन ।

४ 'निबद्धवेणीतमसः' तमो राहुः।

५ 'पयोधर'-स्तनः ।

६-'श्रोणि'-नितम्बः।

७ 'नः' अस्माकम्।

८ 'यच्छ्वणाद्भवेक्षणैः' ध्रुवनेत्रकथनं तेषां कर्णे एव नेत्रलात् ।

९ 'भुजङ्गता' वक्रता ।

१० 'हशोनीटयतः' हशोर्द्धयम् आकर्णान्तविश्रान्तम् । छासर्थे

यः श्रुतेः शास्त्रस्य द्वयं पर्यति तस्य रुचिः स्फुरति ।

११ 'पुरेऽस्य' पुरे शरीरे ।

नृपादयोऽप्युत्सवकर्म चिकिरे सदाभिमानैकधना हि मानिनः'॥ ७०॥ क्रमेण जन्मस्यं महे निवर्शिते स वासुदेवाह्नयमाद्धे शिद्याः। विधृत्य चिच्छक्तिमसौ तमोऽवधेविँ हुयलङ्कां निकषा हनिष्यति ॥ ७१॥ स लाल्यमानोऽश्वितपश्चघात्रिणा तथा क्रमेणावयवानपूपुषत्। अशिश्रियद् विश्वकलाश्रियो यथा प्रतीयते सम्प्रति सोऽप्यसः परैः'॥ ७२॥ तदेव देवाग्रिमजॅन्मजन्मसत्-वर्धविशेषश्च गिरां श्रियां च सः। रवेः प्रभेव प्रकृतिः सुनिश्चला पुर्मासमभ्येति भवान्तरेष्वपि ॥ ७३ ॥ बभुव भुवक्कभचेतसां प्रियः सरखरूपोऽपि स धर्मधर्मधीः। सदर्थभाक चन्द्रहचिर्यशोभरैरसंशयं सम्प्रति तेजसा रविः'॥ ७४॥ कुर्मारमद्रेस्तनयेव सादरं तमञ्जमारोप्य जनन्यथोत्सुका। 10 निरीक्षमाणावयवान् स्म सद्भयो-वितीर्णवीर्यातिशयी(यान् ?) हसत्यसौ ॥ ७५॥ प्रकाममालिक्क्य निचुम्ब्य मृध्येवक् विवाहकर्म क्रियते तवाङ्गभृः। प्रमोदनीयाः सुद्धदोऽनया दिशा व्यापादनीया हि सतामसाधवः ॥ ७६॥ तनय ! नय विनोदशर्म नस्त्वं वितनु सनर्म सदोरंसो रसार्द्रः। रुचिरुचिर्चलेक्षणाकुचाप्रध्रवपरिरम्भनिपीडनक्षमेत्वम् ॥ ७० ॥ 15

### स्वीयैस्तद्वचनाऽब्रहेऽपि सहसा वीवाहसत्याकृतेः प्रारब्धेऽतिमहोत्सवे प्रभवति श्रेयस्करे कर्मणि।

१-'धना हि मानिनः' मानिनः ज्ञानिनः ।

२ 'क्रमेण जन्मस्य' जन्मशब्दः अकारान्तः उणादौ ।

३ 'वासुदेवाह्नयमाद्धे शिशुः' 'विलङ्घणङ्कां निकषा' असौ वासुदेवः चिच्छक्ति विष्ट्य अवधेर्विलङ्कि निस्सीमम्, तमः पापम् राष्टुं वा हनिष्यति । किंभूतां चिच्छक्तिम् १ अरङ्काम् उमाम्— वीप्ताम् निकषा पार्श्वे बाललेऽपि अस्मिन् भवे । यद्वा अलम्-अल्य-चैम्, काश्विद् अनिवेचनीयाम् ।

४ 'लाल्यमानोऽश्वित-' अश्वितम् प्रशस्तम् ।

५ 'पश्चधात्रिणा' पश्चानां धात्रीणां समाहारः पश्चधात्रि-तेन ।

<sup>ी</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ६७ चतुर्थपादः ।

<sup>2</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ६८ चतुर्थंपाद: । माघे 'विलक्ष्य लहाम्' इति पदविभाग: । अत्र तु 'विलक्षि अलहाम्-अरहाम्'-अथवा 'अलम् काम्' इति पदच्छेदः । अत्र र-लयोरैक्यं क्षेयम् ।

<sup>3</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ६९ चतुर्थपादः ।

<sup>4</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ७२ चतुर्थपादः । अत्र माघस्य ७२ श्लोकगतम् 'प्रकृतिः सुनिश्वला' इति तृतीयचरणमपि । दे ॰ २

६ 'सम्प्रति सोऽप्यसः' यथा सम्प्रति तत्क्षणभेव दृष्टा नायं स इति लोकेक्कायते इत्यनेन रमणीयता 'असः' इति । "क्षणे क्षणे यज्ञवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः" इति वचनात् ।

७ 'देवाधिमजन्म-' सुरसत्कपूर्वभवबद्धम् ।

८ 'कुमारमद्रेलनयेव' कुमारम् स्कन्दम् ।

९-'नया दिशा' दिशा रील्या।

९० 'सदोरसो रसार्दः' सदा उरसः-बक्षसः ।

१९ 'रुचिरचिरचलेक्षणाकुचाप्र-' रुचिरुचिरचलेक्षणाकुचाप्रधुव-परिरम्भनिपीडनक्षमलं वितनु कुरु, उरसः वक्षसः । यशपि जनन्या इदं वचो न घटते, तेन जननीपदेन धात्री प्राह्या ।

<sup>5</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ७० चतुर्थपादः ।

<sup>6</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ७१ चतुर्थंपादः । माघे तु '-वीर्याति-शयान्' इति पाठः ।

<sup>7</sup> मा॰ प्र० स॰ श्लो॰ ७३ चतुर्थपादः । माघे 'विपादनीया हि' इति पाठः ।

<sup>8</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ७४ चतुर्थपादः । माघे-'कुचाप्रद्युत-परिरम्भ-' इति पाठः ।

### ऐन्द्रः केकिकलापभृद्धलरिपोः छायां स्वजन्नस्रसा व्योत्नीव भ्रकुटिच्छले न वदने केतुस्थकारास्पदम् ॥ ७८॥

।। इति श्रीदेवानन्दे महाकान्ये दिन्यप्रभापरनाम्नि माघसमस्यायां ऐंकाराङ्के महोपाध्यायश्रीमेष-विजयगणिविरचिते कथानायक-उत्पत्तिवर्णननामा प्रथमः सर्गः ॥ श्री ॥ १ ॥

5

10

15

## द्वितीयः सर्गः।

उद्विवाहिषया मात्राभ्यर्थितः स भवाहभीः। जैनीं दीक्षामुपादित्सुरासीत् कार्यद्वयाकुलः'॥१॥ अखण्डमण्डनश्रीणां सपिण्डाऽचण्डरोचिषाम् । सम्प्रकतानां विवाहार्थमथासावासदत् सदैः ॥ २॥ सं पितृव्योऽग्रजन्मा च बभौ भृविद्यभेदिनी। रहै:स्यले ज्वलत्येवमसौ नरशिखित्रयी ।। ३॥ भ्रातस्तात! मनोभावा दीक्षां गोचरयन्ति से। स्रतंमन्या वने जन्य! पौरुषेयवृता इव'॥ ४॥ श्चत्वाऽसीवं वचः स्थैर्यात् ताभ्यामृहे सविसायम् । सयः संयक्तमात्रा च त्रिक्टिशिखरोपैमा ॥ ५॥ मातुर्भातुश्च हरभावैविभाव्यान्तरभावनाम्। तं पितृच्यः कृताक्षेपमाचचक्षे विचक्षणः'॥६॥ वीक्या दीक्षा तटस्थिला बत्स ! नान्तर्निमञ्जनैः। ऋषिक्रल्येव सिद्धानां ग्रुद्धवर्णा सरर्वती'॥ ७॥ अविस्रष्ट्रमदाक्यार्थं नादियन्ते मनस्विनः। वनौकसः प्रशस्यं किं नाटकीयस्य वस्तुनः ॥ ८॥

20

<sup>9 &#</sup>x27;ऐन्द्रः केकिकलाप-' ऐन्द्रः केतुध्वंजः व्योम्नि बलिपोः शकस्य वदने छायां स्टजन् आस्पदं चकार । किंभूते वदने ? न भकुटिच्छले प्रसन्ने इत्यर्थः---भकुट्याः छलं स्खलितं यत्र तस्मिन्-ईदशे न । "छलं छद्मस्खलितयोः" इति अनेकार्थः [है॰ अने० सं० कां० २ श्लो० ४७५]।

२ 'उद्विबाहिषया'---परिणिनायिषया ।

३-'सदत् सदः' सदः सभाम् ।

४ 'स पितृब्यो-' स बालः ।

५ 'रहःस्थले'-एकान्ते ।

<sup>1</sup> मा॰ प्र॰ स॰ श्लो॰ ७५ चतुर्थपादः । माघे '-छलेन' इति तृतीयान्तम् ।

<sup>2</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ को॰ १ चतुर्थपादः ।

<sup>3</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ स्टो॰ २ गतं द्वितीयचरणम् अत्र चतुर्थम्।

<sup>4</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ३ चतुर्थपादः ।

६ 'वने जन्य!' ''जन्यो जामातृवत्सले । जनके जननीये य'' इति अनेकार्थः । [है० अने० सं० कां० २ स्त्रो० ३५२−३५३]।

 <sup>&#</sup>x27;त्रिकृटशिखरोपमा' त्रिकृटशिखराणि इव-मात्रा ताभ्यां
 च-त्रिभः न चेले इखर्थः ।

८ 'शुद्धवर्णा सरस्वती' गङ्गा दीक्षाऽपि ऋषिकुलयोग्या शुद्ध-वर्णा श्वेताम्बरसत्का, गङ्गापक्षे निर्मेला । सिद्धानां सरस्वतीव सरस्वती-वाणी ।

<sup>5</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ४ चतुर्थपादः ।

<sup>6</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ क्षो॰ ५ चतुर्थपादः ।

<sup>7</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ६ चतुर्थपादः ।

<sup>8</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ७ चतुर्थपादः ।

<sup>9</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ८ चतुर्थपादः।

भुक्त्वा ततिश्चरं भोगं सेरहरिभः सराकरम्। क्रियाः क्रिया जरशुबैरिज्यायै तपसः सुत !'॥ ९ ॥ श्चत्वेत्युचे स तद्वाचं मदनद्वमसारणीम्। तात ! किं नैव दुःखाय वर्त्स्यन्तावामयः से च' ? ॥ १० ॥ आयुर्वायुरिवाऽस्थेयिश्वरुराः सम्पद्कुराः । 5 शस्त्रीव स्त्रीभवः काममतो दुःखाकरोति माम् ॥ ११॥ भवन्तोऽप्यतुमन्यन्तां ग्रहीष्ये सौख्यदं वृतम् । कः सामप्रयामवाप्तायां सन्दिग्धे कार्यवस्तुनि ?'॥ १२॥ किं पुनर्वार्तिकैभीष्यैः सूत्रवत् सर्वतो मुखम्। तत्त्वमेव वदन्त्यार्थाः प्रकृत्या मितभाषिणः ॥ १३॥ 10 ततोऽश्रुसेकाजाज्यातेंनेव किश्चिद विवक्षया। अकस्पि मातुरोष्ठेन बिर्म्बंचुस्वनचञ्जना ॥ १४ ॥ वत्स ! व्रतवचः शून्यवाद्यपन्यासवन्मम । प्रतिभाति नयैतां तद् गिरमुत्तरपक्षताम् ॥ १५॥ भर्तुर्वियोगे भामिन्या दिक सूनुर्मातुरातुरे। 15 करोति यः खुषाऽऽलोकपरिवृतपुटे हशौं ॥ १६ ॥ आश्लेषलोलुपवधुस्तनकार्कदयसाक्षिणीम् । कुरु त्वं भूरिसौरभ्यां वनमालां मुखानिलैः'॥ १७॥ आफ्रीडेः कीडया स्त्रीभिरङ्गभूरङ्गभूतँरोः। प्रसवानीव घेश्वङ्गसङ्गिनीः खेदविर्पुषः ।। १८॥ 20 त्वद्विवाहोऽस्तु दायाद् ! जन्मतद्दारकर्मभिः। सानुबन्धां स्रजं द्वारे विदधबृतपर्श्ववीम्"॥ १९॥

```
९ 'तपसः सुत !' तपसः वतस्य, इज्याये यज्ञाय, कियाः
कियाः सुत हे ! ।
```

२ - 'वामयः स च' स भोगः।

३-'स्थेयक्षिकुराः' चिकुराः चपलाः ।

४ 'विम्बचुम्बनचबुना' विम्बचुस्येन । चुम्बनं प्रीत्मा, सा प्रीतिः सुहृद्भावे इति लक्षणया तुस्यलमित्यर्थः ।

५ 'सूषाऽऽलोक-' वध्वा दर्शनेन ।

<sup>1</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ९ चतुर्थंपादः । माघे तु 'सुतः' इति मेदः।

<sup>2</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ९० चतुर्थपादः ।

<sup>3</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ११ चतुर्थंपादः । माघे-'मदो दुःला-करोति' इति पार्थंक्यम् ।

<sup>4</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ १२ चतुर्थपादः ।

<sup>5</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ १३ चतुर्थपादः ।

६ 'आक्रीडेः कीडया' आक्रीड उद्यानम् ।

७-'रङ्गभूरङ्गभूतरोः' हे अङ्गभूः! अङ्गभूतरोः स्परतरोः।

८-'विप्रुषः' बिन्दवः ।

९ 'दायाद!' ''दायादी पुत्र-बान्धवी'' इति । हि॰ अमे॰ सं॰ कां॰ ३ श्लो॰ ३२५]

९०-'**ब्**तपह्नवीम्' आम्रपह्नवमालाम् । माधुर**देशीयभाषया** चृतपह्नवी ।

<sup>6</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ १४ चतुर्थपादः । माघे तु-'चुखुना' इति पाठः ।

<sup>7</sup> मा० द्वि॰ स० श्लो॰ १५ चतुर्थपादः ।

<sup>8</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ १६ चतुर्थपादः ।

<sup>9</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्टो॰ १७ चतुर्थपादः ।

<sup>10</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ १८ चतुर्थपादः ।

<sup>11</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ १९ चतुर्थपादः । माघे तु-'चौतप-ह्रवीम्' इति भिन्नः पाठः ।

5

10

15

20

आमुष्मिककृते सूनो ! नैहिकीं खज सम्पदम्। नरो हि नरकः चीलं कृतानुष्याधमुद्रमन्'॥ २०॥ प्रदोषोऽङ्कस्यसूर्यत्यक् क्रुक्षिस्थेन्द्रनिबद्धधीः। ग्रहेजोहस्यते नूनमुदंशुदशनांशुभिः'॥ २१॥ इति प्रसुवचीवातैर्भन्दराँगः स नाचलत् । चक्रेऽवकं तपः कृत्य-क्रिया केवलमुक्तरम्'॥ २२॥ आमुष्मिकसुखस्यांशोऽऽप्यैहिक्या नातिशय्यते। सम्पदा पूर्णयेद्धोऽग्निः त्विषा नात्येति पूषणम् ॥ २३॥ धर्मः पद्म इवोद्धुद्धः शुद्धहंसाभिनन्दनः। सेव्यो भव्येर्जनन्यैवं प्रवाचः कृतिनां गिरः'॥ २४॥ धर्मादु रसादिबं खल्पादिप कॅल्याणसाधनम्। इति सुत्रस्य सद्वाण्यो भाष्यभूता भवन्तु मे'॥ २५॥ श्रेपसः श्रेयसः श्रेणी गिरेरिव सरिद् भवेत्। पापादापद्भवो ज्ञातुमिति दुर्मेधसोऽप्यलम्'॥ २६॥ अनुपार्जितपुण्यस्य जन्मान्तर्गदुजन्मिनः। निमित्तादर्पराद्धेषोधीनुष्कस्येव बल्गितम् ॥ २७॥ मुक्लक्षनानुरागाय विहाय व्रतपञ्चकम् । असमः शमिनामन्यो नास्ति मन्त्रो महीर्भृताम् ॥ २८॥ तत्राप्यार्थे व्रतं तुर्यं पावनं दुंरुपावनम् । जगज्जैत्रसारादिभ्यः परेभ्यो भेदशङ्कया" ॥ २९ ॥ ब्रह्मोष्णरइमेर्बोलार्चिश्चकवर्तिप्रवृत्तयः। तत्पूर्णतेजः स्तोतुं कैर्वाचस्पत्यं प्रतन्यते ?"॥ ३०॥ निस्तोषं योषिदाश्चेषाद् मन्थनां द्रविणक्षयम्।

१ 'आमुम्मिककृते' आमुष्मिकः परभवः।

२ 'कृतानुव्याधमुद्धमन्' कृतः अनुव्याधः संपर्को यस्य तत्— विह्नितस्रीकारम् । अनुव्याधो वा पश्चात्तापः ।

३ 'इति प्रस्-' प्रस्ः माता ।

४-'मन्दरागः स नाचलत्' मन्दो रागो यस्य । पक्षे मन्दरो यः-अगः पर्वतः मेरुः ।

५ 'पूर्णयेद्धोऽमिः' इद्धो दीप्तः ।

<sup>1</sup> मा॰ द्वि॰ स० श्लो॰ २० चतुर्थपादः ।

<sup>2</sup> मा० द्वि॰ स॰ श्लो॰ २९ चतुर्थपादः । माघे '-मुद्ग्रदश-नांग्रुभिः' इति पाठः ।

<sup>3</sup> मा० द्वि० स० भ्लो० २२ चतुर्थपादः ।

<sup>4</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ क्षो॰ २३ चतुर्थपादः । अत्र माघे च समा-नार्थं समप्रभुत्तरार्धम् ।

<sup>5</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ २५ चतुर्थपादः ।

६ 'रसादिव' रसात् पारदात् ।

७ 'कल्याणसाधनम्' कल्याणं मोक्षः खर्णं च ।

८ 'श्रेयसः' पुण्यात् । 'श्रेयसः' मङ्गलस्य ।

९ 'अपरादेषोः' च्युतशरस्य ।

१० 'महीसृताम्' क्षमासृताम् ।

११ 'दुरुपावनम्' दुःखेन समीपे रक्षणीयम् ।

१२ 'योषिदाश्छेषात्' समुद्रक्षियो नद्यः तासां नित्यसंगात् ।

<sup>6</sup> मा० द्वि० स० श्लो० २४ चतुर्थपादः ।

<sup>7</sup> मा० द्वि० स० श्लो० २६ चतुर्थपादः ।

<sup>8</sup> मा० द्वि॰ स॰ श्लो॰ २७ समप्रमुत्तरार्थम् ।

<sup>9</sup> मा० द्वि० स० श्लो० २८ चतुर्थपादः ।

<sup>10</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ २९ चतुर्थपादः ।

<sup>11</sup> मा० द्वि० स० श्लो० ३० चतुर्थपादः । माघे तु 'प्रता-यते' इति भिष्मम् ।

पामोति पुरुषो नृनं द्रष्टान्तोऽत्र महार्णवः¹ ॥ ३१ ॥ मृलं धर्मतरोर्ज्ञेस कूलं भवपयोनिधेः। येन ॡुब्धेन नालम्बि न बर्द्धयति तस्य ता' ॥ ३२ ॥ र्देयामासक्तरुचिः कामोल्लासाद् राजापि च क्षयी । सुष्टृत्तशीलो निर्दोषस्तत्रोदाहरणं रविः'॥ ३३॥ 5 बालस्याऽबालगीःसारैरेवं बुद्धा प्रसूरपि । पार्थक्येन मृदि न्यस्तम्रदकं नावतिष्ठते ॥ ३४॥ उँचै:कुलगिरौ खस्या सिंहीव स्यामहं न किम्। यज्ञन्यस्त्वं प्रशस्यश्रीः सैंहिकेयोऽसुरद्विर्षाम् ॥ ३५॥ चके प्राचीव मिश्रेण त्वयाऽहं पुत्र ! निस्तमा । 10 पुत्री कोडब्णिही स्यातां सहजप्राकृतावपि ॥ ३६॥ प्रतीक्ष्यः पृथुकोऽपि स्यात् प्रण्यघीनीन्यथा महान् । पुण्यनैपुण्यमर्च्यत्वे लक्ष्यं लक्षणमेतयोः'॥ ३७ ॥ धन्यस्त्वं योऽजयद् बाल्ये महामोहमहीश्वरम् । कृष्णायितः स तन्मूलं महद् वैरतरोः स्त्रियः ॥ ३८॥ 15 धन्यस्त्वं वासुदेवोऽसि महामोहमहीश्वरम्। जित्वा त्यजन् मूलमेता महद् वैरतरोः स्त्रियः ॥ ३९॥ [पाठान्तरम्] तत् प्रवज मया सार्द्धं त्वहते मां से बाधते। प्रोषितार्यमणं मेरोरन्धकारस्तटीमिव"॥ ४०॥ 20 एवं मातृगिरः शुण्वन् स्थिरसः स्थिरमृहिवान् ।

```
९ 'ता' ता लक्ष्मीः । "ता सा श्रीः कमला" इति कोषः
```

धर्मे त्वरा हितं स्यैर्धमलमश्रेयसे यतः"॥ ४१॥

```
6 मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ३६ चतुर्थपादः ।
7 मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ३७ चतुर्थपादः ।
8 मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ३८ चतुर्थपादः ।
9 मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ३८ चतुर्थपादः ।
10 मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ३९ तृतीय-चतुर्थपादौ अत्रापि
तावेव ।
11 मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ४० चतुर्थपादः ।
```

२ 'श्यामासक्त-' "श्यामा श्ली मुख्य (मुग्ध?) यौवना" इति अनेकार्थध्वनिमञ्जरिः [श्ली० ९६ श्लोकाधि०] श्यामा रात्रिः।

३ 'सुवृत्तक्षीलो' वृत्तम् आचरितम्, शीलम् खभावः ।

<sup>&#</sup>x27;निर्दोषः' दोषा रात्रिः।

<sup>😮 &#</sup>x27;-तिष्ठते' अवपूर्वस्थाधातोः आत्मनेपदम् ।

५ 'उचै:कुल-' वंशपर्वते ।

<sup>1</sup> मा॰ द्वि॰ स० श्लो॰ ३१ चतुर्थपादः।

<sup>2</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ३२ चतुर्थपादः । माघे 'ता' स्थाने ताम्' इति भिन्नं पदम् । माघे 'ताम्' इति द्वितीयान्तम् , अत्र तु 'ता' इति प्रथमान्तम् ।

<sup>3</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ३३ चतुर्थपादः ।

<sup>4</sup> मा० द्वि० स० श्लो० ३४ चतुर्थपादः।

<sup>5</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ३५ चतुर्थपादः । माघे '~ऽसुरद्व-हाम्' इति भिचता ।

६ '-द्विषाम्' असुरद्विषाम् देवानां प्रशस्यश्रीः ।

७ 'प्रतीक्ष्यः' पूज्यः ।

८ 'पृथुकः' बालः ।

९ '-महीश्वरम्' नृपम् ।

१० 'वासुदेवो-' वासुदेवनाम यथार्थ नागवशीकरणात् तस्य, स्नियस्त्यक्ताः ।

११ 'स' महामोहः ।

5

10

15

20

अथ प्रतस्थे तीर्थानि नन्तुं निजजनैः समम्। स्थिरस्य वार्तो संयोज्य स सुतश्रवसः सुतः ॥ ४२ ॥ तस्य तीर्थनमस्यार्थे प्रस्थितस्य वर्षः ग्राभाः। प्रदक्षिणाक्रियाये साऽऽशेरैते तेऽभिमारतम् ॥ ४३॥ अहंपूर्विकयेतीव द्वमाः पुष्पैरवाकिरन् । विलम्बमर्चितुं घीरोऽविराध्यं तं सहेत कः ?'॥ ४४ ॥ तत्पार्श्वस्था द्रमा बल्लीकान्तां श्लिष्टा रविश्रभाम्। आववुश्छदनैः प्राप्तवैयात्वं सुरतेष्विव ॥ ४५ ॥ खयं नेत्रश्रिया न्यक्र्न् जितान् नाग्र्यातपादिभिः। तस्याऽपर्यद् वने रुर्यान् जननी क्लेराँकारिणः ॥ ४६॥ शीतवातास्तमानर्चुन्यस्यन्तो वर्णपङ्कवत्। भालेऽम्बुजानां सामोददेहिनस्तवरं रजः ॥ ४७॥ नामं नामं स तीर्थानि खयं तीर्थोपमां दघे। न कुर्वन्ति महात्मानः संज्ञायै जन्म केवलम् ॥ ४८ ॥ अथ श्रीमान् मुनीशोऽभृत् श्रीहीरविजयः प्रमुः। आसीद् यस्मिन् महः कीर्तिइभयं तद् महस्विनि ॥ ४९॥ पुरुपदन्ताविवाऽऽयोज्य धात्राऽयं निर्ममे प्रभुः। र्गिरा सृजँस्तपस्तेजस्तन्ब्रदिन्नः स्फूटं फलम्'॥ ५०॥ श्रीतपागच्छसम्राजमिन्दिरेनं यदाश्रयत्। हियेवीसीत् ततः कृष्णो लघुर्बहतुंणं नेरः ॥ ५१॥

<sup>9 &#</sup>x27;स सुतश्रवसः' राज्ञः कर्णस्य वार्तां संयोज्य — राजानमा-पृच्छप इत्यर्थः । "सुतः पुत्रे नृपे" इति अनेकार्थः [है॰ अने० सं० कां० २ श्टो॰ २०५]।

२ 'वयः' पक्षिणः ।

३ 'आहोरते' आहायं चकुः प्रदक्षिणाकियाये ।

४ 'अविराध्यम्' प्ज्यम् ।

५ '- बैयालम्' वियातो पृष्टः तद्भावो वैयालम् ।

६ 'न्यङ्गन्' मृगविशेषान् ।

७ 'क्रेशका-' नाम्याऽऽतपादिभिः क्रेशकारिणः ।

८ 'सहः' तेजः । 'तद्' जगतप्रसिद्धम् ।

<sup>1</sup> सा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ४९ चतुर्थंपादः । साघे तु 'स श्रुत-श्रवसः सुतः' इति पाठः ।

अत्र तु चित्रकाव्यत्वेन 'श्रुत-' इत्यस्य रेफो छुप्तः, शकारश्व सकारो गण्यते इति न समस्यापादमेदः ।

<sup>2</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ४२ चतुर्थपादः । माघे तु 'शेरते' इति किया ।

<sup>3</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ४३ चतुर्थपादः । माघे तु 'विरा॰ ध्यन्तम्' इति अखण्डम्, किया च 'क्षमेत' इति ।

९ 'पुष्पदन्ता--' हीः चन्द्रः, रिवः सूर्यः, तयोः जयो यत्र स ही--रिव-जयः तेजसा कीर्ल्या च ।

१० 'गिरा' वाण्या, म्रदिम्नः मार्दवस्य, फलं स्फुटं कुर्वन् ।

१९ '- खेजलद्' तपलेजः तनोति इति तपलेजलात्।

१२ '-वासीत्' गोविन्दः लज्जया कृष्णः श्यामः, च पुनः लघुः वामनः।

१३ 'बहुतृणम्' तृणकल्पः आसीत् । कल्पार्थे 'बहुच्' प्रस्ययः ।

१४ 'नरः' ''नरः कृष्णेऽर्जुने च'' इति कोषः [हैं • अने • सं • कां • २ श्लो • ४२३]

<sup>4</sup> मा० द्वि० स० श्लो० ४४ चतुर्थपादः ।

<sup>5</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ४५ चतुर्थपादः। माघे तु समस्तः सः।

<sup>6</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ४६ चतुर्थपादः ।

<sup>7</sup> मा० द्वि० स० श्लो० ४७ चतुर्थपादः।

<sup>8</sup> मा० द्वि० स० श्लो० ४८ चतुर्थंपादः । माघे 'मनखिनि'।

<sup>9</sup> मा० द्वि० स० म्हो० ४९ चतुर्थपादः ।

<sup>10</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ म्हो॰ ५० चतुर्थपादः।

निस्त्रिशस्त्रिजगन्नासी यस्तेजः स्कन्दवैरिणाम् । प्रत्युष इव नव्यश्रीस्तपनो जातवेदसाम् ॥ ५२॥ तस्याऽकेन्बरभूजानेबीधिदानाद् यदीयका । दिग्दन्तिदन्तावालम्ब्य कीर्तिर्धामिधरोहति'॥ ५३॥ मोदीपिते प्रतापेऽस्य क्रपक्षाः क्षीणतां ययः। 5 शशाः किं यत्र विध्वस्तम्गर्गो मृगाधिपः ॥ ५४॥ सीभाग्यभाग्याभ्यदयं प्रभोः स्तोतं क्षमेत कः। पूर्णं सुवर्णशैलेन्द्रं कोऽम्भसा परिषिश्रति ?'॥ ५५॥ उद्वेल्लद्भाग्यसीभाग्यवर्ली पल्लविनी जने। कविन स्तोन्नरूपेण कोऽम्भसा परिषिश्वति ?'॥ ५६॥ 10 प्रभोः क कीर्तिपाथोधिः सुघाचाः कैकदेशिनः। साइइयं यान्ति न कापि सर्पिषस्तोयबिन्दवः ॥ ५७॥ श्रीमान् विजयसेनाख्यस्तत्पद्दे सुरिराड् बभौ। क्षणाद् येनान्तरा क्षिप्ता दूष्यास्ते शत्रुसञ्ज्ञिताः ॥ ५८ ॥ खदाक्त्यपचये केचिदस्य सुरेः सुरुष्टयः। 15 परेडप्युपेत्य पादान्जसेवाहेवाकितां द्धुः ॥ ५९ ॥ लिलङ्गयिषतो लोकान् अलङ्गयानलघीयसः। विधिरष्टश्रवा जज्ञे श्रोतमस्य गुणानिव ॥ ६०॥ कीर्त्वाभोगः श्रुताभोगः सदाभोगः ग्रुभश्रियः। तादात्म्यभाक् प्रभौ तिसान् बुद्धेर्भोग इवात्मनि ॥ ६१॥ 20 निर्दम्भविद्याद्मभोलिभिष्नदुर्भावम्भृता। सरीन्द्रेण शमैर्जिग्ये सुद्मो दुमघोषजः"॥ ६२॥ उर्वी सुपर्विणीं कुर्वन् श्रीराजनगरे गुरुः। अन्येद्युराययौ योगपूर्णस्तस्योत्सवाय सः ॥ ६३॥

```
९ '-कब्बर-' अकप् अचलो वरो यस्य स-अकप्+वर-
अक्क्बरः।
२---'पूगो' ''पूगः समूहः'' [अनेकार्थंष्व० स्टो० ९३४
अर्घन्टोकाषि०]
३ 'क्व्या-' दूषणाहीः।
```

```
४ '-आभोगः' विस्तारः।
```

<sup>ी</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ५१ चतुर्थपादः।

<sup>2</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ५२ चतुर्थपादः।

<sup>3</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ५३ चतुर्थपादः । माघे तु '-मृग-यथो मृगाभिपः' इति ।

<sup>4</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ५४ चतुर्थपादः ।

<sup>5</sup> मा० द्वि॰ स॰ श्लो॰ ५४ चतुर्थपादः ।

<sup>6</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ५५ चतुर्थपादः।

५ '--आभोगः' ज्ञानम् ।

६ '-दम-' दमघोषो नाम पूर्वऋषिः तस्मात् जात इव छप्तोपमा।

**७'सुपर्वि-' सोत्सवाम् , सदेवाम् ।** 

<sup>7</sup> मा० द्वि० स० श्लो० ५६ चतुर्थपादः।

<sup>8</sup> मा० द्वि० स० श्लो० ५७ प्रथमपादः । माघेऽपि स एव धमपादः ।

<sup>9</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ५८ पूर्वार्थम्। माघेऽपि तदेव पूर्वार्थम्।

<sup>10</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ ऋो॰ ५९ चतुर्थपादः।

<sup>11</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ६० चतुर्थपादः ।

<sup>12</sup> मा० द्वि॰ स० श्लो० ६१ चतुर्थपादः ।

10

15

20

सृरिं विवन्दिषोः पुंस्त्रीसंघस्याभिगमाद् वने । व्यभाद् विभातवद् योगस्तेजस्-तिमिरयोः क्रुतः ॥ ६४॥ समौक्तिकस्रजां सूर्रि नेमुषां भूस्पृशां श्रियः। जहुः सुमनसां भारैवीमनीभृतभूरुहः ॥ ६५॥ प्रमुं प्रवेशयामास श्राद्धवर्गः समृद्धिभाकः। महोत्सवैः सहोत्साहं पुरीं माहिष्मतीविषेम्'॥ ६६॥ स्थिरात्मजोऽपि तन्नैत्य जगत्तीर्थं तमानमत्। न कः कल्पद्रमं प्राप्य सर्वेखार्थं समीहते ? ॥ ६७॥ प्रारेभे च विभुव्योख्यां स श्रेयः क्रुहतां जनः। खर्गापवर्गयोर्यो हि सर्वः खार्थं समीहते'॥ ६८॥ प्राप्य तां विद्युतः सम्पद्धरां चापल्यमादताम् । मा प्रमादीर्जनः खादी मधुबिन्दोरिवाश्रवैः ॥ ६९॥ इत्याचाः श्रीगुरोर्वाचश्चित्रदाश्चित्रदेवताः। सभाभित्तिप्रतिध्वानैर्भयादन्ववद्ग्निवं ॥ ७० ॥ निपीय गास्ताः सूरीन्दोर्धर्माम्भोधिविवर्द्धनीः। सवित्री खशिशोर्वक्तुं प्रस्तावमदिशद् हशा ॥ ७१॥ प्राञ्जलिः स्थिरजन्माऽथ गुरं विज्ञपयन्निति । उत्थाय तमसश्छेदे जगादाग्रे गदाग्रजम्'॥ ७२॥ मह्यं देयं बुधाऽऽदेयं व्रतानां पश्चकं महत्। गुरो ! त्वमिङ्गितज्ञोऽसि खेळूक्त्वा खळु वाचिकम्<sup>10</sup> ॥ ७३ ॥ यद्यपि खपुरे गत्वैवोचितं तत् तथाऽप्यहो । तव वाचाऽद्यितिकत्वसुपैति मम जल्पतः"॥ ७४॥ प्रारेभेऽथास्य दीक्षायै सम्भूय खजनैर्घनैः।

९ 'कुतः' पृथिव्याः ।

२ 'माहिष्म'---माहिष्मतीस्पर्दिनीम्-तत्तुत्याम् इत्यर्थः ।

३ 'जग-' जगतः पूज्यलात् यद्वा जगत् जन्नमं तीर्थम् ।

४ 'सर्वेखा-' खस्य धनस्य अर्थाः कार्याणि यस्मात् तम्-कल्पद्रमम् ।

५ '-श्रवैः' इन्द्रियादिभिः ।

६ 'गदाप्रजम्' तमसः छेदै गदाप्रजं विष्णुम्, अप्रे उत्थाय जगाद ।

७ 'खळ्क्ला' खळु निश्चितम्, वाचिकं वार्तिकम्, खळ्क्ला न कार्यम् ।

८ 'अशीत-' अनालस्यम् ।

<sup>1</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ६२ चतुर्थपादः।

<sup>2</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ६३ चतुर्थपादः ।

<sup>3</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ६४ चतुर्थपादः । माघे तु 'माहि-ध्मतीं द्विषः' इति भेदः ।

<sup>4</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ६५ चतुर्थपादः । 'सर्वः स्वार्थं समीहते' इति माघपाठः ।

<sup>5</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ को॰ ६५ चतुर्थपादः समानः ।

<sup>6</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ६६ माघस्य प्रथमः पादः स एव अत्रापि प्रथमः । माघे 'विद्युताम्' इति मेदः । 'प्राप्यताम्' इति क्रियापदम् ।

<sup>7</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ६७ उत्तरार्ध समग्रम् ।

<sup>8</sup> मा० द्वि० स० श्लो० ६८ चतुर्थपादः ।

<sup>9</sup> मा० द्वि० स० म्हो० ६९ चतुर्थपादः।

<sup>10</sup> मा० द्वि॰ स० श्लो॰ ७० चतुर्यपादः।

<sup>11</sup> सा० द्वि० स० श्लो० ७१ चतुर्थपाद: ।

सरध्वजैस्तास्यमानैगैयस्येवं विचिन्नता ॥ ७६ ॥ तिबन्नकृत् पुरन्ध्रीभिः पुरं गृद्याभिरन्वितम् । तथा परिष्कृतं येन प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥ ७६॥ **म्बरीयसीमपि घनामनन्यग्रणभूषिताम् ।** नार्यः प्रसारयन्ति स्म चित्रां वाचं पैटीमिव'॥ ७७॥ 5 उचैर्दुकुलकेतृनां पङ्किस्तत्पुरसद्मनाम्। जज्ञे जयाशिषां तत्र वक्तुर्गुणनिकेव सा'॥ ७८॥ सर्वत्र तद्वहिद्वीरे स्रेरप्रष्पस्रजां वजैः। गौर्जहासोल्लसद्भासं जिगीषोरात्मसंपदः'॥ ७९॥ दीक्षामण्डपमासाच सिक्ताः पुष्पस्रजां रसैः। 10 सङ्घीर्णत्वेऽपि मनुजा जानते जातु न श्रमम् ॥ ८०॥ षके चैन्द्रोदयैरन्तर्नभोमौक्तिकतारकम्। तथार्केण यथा द्वारे स्थीयते बहिरइमवत् ॥ ८१ ॥ हुन्धीसकैः पणस्त्रीणां विस्मिताः पुत्रिकामिषाः। आरभन्तेऽल्पमेवाऽज्ञाः नृत्यं खर्गाङ्गनाजनाः ॥ ८२॥ 15 कृतजेमनवारा नो कामं व्यग्रा भवन्ति च। महारम्भाः कृतिधियः स्त्रीयाः कल्पद्रमा इव ॥ ८३॥ अधः प्रियालसालस्य हाजानामनि पाटके। यावत सङ्घवरा द्वष्टास्तिष्टन्ति च निराक्कलाः ॥ ८४॥ नावधीद धीवरः कोऽपि देशावधि तिर्मि तदा। 20 दानैस्तुष्टो न चाभ्यर्णे शयालुर्मृगयुर्मृगम्"॥ ८५॥ अन्नान्तरेऽथ तत्रागात् स्र्रीन्दुर्यस्य स्र्रिषु । उदयश्री रवे: शश्वदादिलेष्विव कल्प्यते"॥ ८६॥

वाकपक्षे पटी उपमा, पटीपक्षे वाग् उपमा ।

१ '-स्येव' इव-अव्ययं पादपूरणे, यद्वा गीतस्य विचित्रतावत् सर्वा विचित्रता भोजन-वसनादिषु नानालम् आरेमे ।

२ 'पटी'-पटीम्-दीक्षासमये चित्रां प्रसारयन्ति इति आचारः।

३ 'चन्द्रोद-' चन्द्रोदयैः वितानैः उचलात् नभः अन्तर मध्ये चके ।

<sup>1</sup> मा• द्वि॰ स॰ श्लो॰ ७२ चतुर्थपादः ।

<sup>2</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ७३ चतुर्यपादः ।

<sup>3</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ स्ट्रो॰ ७४ चतुर्थपादः ।

<sup>4</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ म्हो॰ ७५ चतुर्थपादः । माघे 'गुणनिकैव' इति मेदः ।

<sup>ं 5</sup> मा॰ द्वि० स० स्हो० ७६ चतुर्यपादः ।

<sup>6</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ स्ट्रो॰ ७७ चतुर्थपादः।

<sup>7</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ स्क्रो॰, ७८ चतुर्थपादः । **दे∙** ₹

<sup>8</sup> मा॰ हि॰ स॰ स्टो॰ ७९ यः प्रथमः पादः स एव अत्र ततीयः पादः ।

<sup>9</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ स्डो॰ ७९ यः तृतीयः पादः स एव अत्र तृतीयः पादः । यश्व माघगत ७९ श्लोकस्य द्वितीयः पादः स एव अत्रापि द्वितीयः ।

<sup>10</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ७९ चतुर्यपादः ।

<sup>11</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ८० चतुर्थपादः । '-र्मृगान्'

<sup>12</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ८१ चतुर्थंपाद: । 'कल्पते' इति

5

10

15

20

त्यजतोऽलङ्कतीः सर्वाः स्थिरसनोर्धरोईशा। नेशुरेनांसि कामायोः फणीन्द्रा इव रात्रवः ॥ ८७॥ प्राची-रव्योरिवानुषः प्रसु-सन्वोर्विभासतोः। दीक्षावेषात् ततः सोबैः फलत्युत्साहपादपः'॥ ८८॥ बुद्धिशस्त्रप्रकृत्यक्गो घनसंवृतिकश्रुकः। चारेक्षणः स चारित्राद् रेजे राजेव नीरजाः ॥ ८९॥ तपः शुक्लदशम्यां तं प्राव्राजयत सोतसवम् । सुरीन्द्रः प्रभया जेता रसभागविदः कवेः ॥ ९०॥ विद्याविजय इत्याख्यां सृरिश्चके यथार्थह्क। स्थाने न मोहः क्वापि स्थाद रसभागविदः कवेः'॥ ९१॥ अशिक्षत स भिक्षुणामयनं विनयाश्रयम्। अप्रश्रिंतो विपन्मूलं प्राप्ते काले गढ़ो यथा ॥ ९२॥ श्चश्रुषया गुरोरेष कृत्स्वशास्त्ररसं पपौ। दशाकर्ष इव लोहं दशया ह्यन्तरस्थयां ॥ ९३॥ नैष्टिंको दैर्ष्टिंकोत्कृष्टः स विद्याविजयो मुनिः। अविरुद्धं कियाज्ञान-द्वयं विद्वानपैक्षत'॥ ९४॥ भूयोऽन्तिषन्मणीभर्तुरनेनैव कलाभृता। उक्लासोऽब्धेरिवर्षीणां तथा नेतुँर्महीसृतः ॥ ९५॥ जुष्टेश्वरेक्षणार्चिष्मद गङ्गातीरे तपस्यतः। राज्ञः कलाभृतस्ताराः प्रयान्ति परिवारताम्" ॥ ९६ ॥ इतीव तप्यतस्तीवं तपस्तस्य खयं गुणाः।

९ '-नूषः' प्रभातकाळाद् अनु इस्थनेन रक्तभात्यागः श्वेतपरि-धानं समितम् ।

२ '-रेक्षणः' चारे ईर्यया गतौ ईक्षणे यस्य । राजपक्षे चाराः गृहपुरुषाः ।

३ '--भागविदः' प्रभया धिया, कवैः कवीनां जेता-ज्ञानवान् । 'कवैः' इति जाला एकवचनम् । रसाः राज्ञारादयः तेषां सांकर्येऽपि भागान् वेत्ति तस्य । कवैः शुक्रस्य जेता । रसो जलम्, तस्य भागान् लभते जलचारिलात् शुक्रस्य ।

४ '-प्रश्रितः' अविनीतः । विनीतः प्रश्रितः ।

५ 'नैष्ठि–' नैष्ठिकब्रह्मचारी । "'नैष्ठिकसुन्दर ! त्वया"-इति कुमारकाव्ये [पश्चमसर्गे श्लो∙ ६२]

६ 'देष्टि-' देष्टिकः शास्त्रवेत्ता दैवपरश्च ।

७ '-हीशृतः' ऋषीणां महीशृतः भूपस्य । तथा तेन प्रकारेण, अन्धेः सागरस्य ऋषीणां 'नेतुः' प्रापिशृष्टिम् इति शेषः ।

८-'चिष्मद्' कियाविशेषणम्-सेवितहरनेत्रदहनं यथा स्यात् तथा तपस्यतः ।

<sup>1</sup> सा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ८८ चतुर्थपादः ।

<sup>2</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ८९ चतुर्थपादः।

<sup>8</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ८२ प्रथमद्वितीयी पादी, अन्नापि ती एव । माघे 'बुद्धिश्वलः' इति भिन्नम् ।

<sup>4</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ८३ चतुर्थः पादः । माघे 'रसमा-विवदः' इति पाठमेदः ।

<sup>5</sup> मा- द्वि- स० को- ८३ चतुर्थः पादः ।

<sup>6</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ८४ चतुर्थः पादः।

<sup>7</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ८५ चतुर्यः पादः । माघे 'दशयाभ्य-न्तरस्थया' इति पाठः ।

<sup>8</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ८६ चतुर्थः पादः । माघे 'बिद्वान-पेक्षते' इति ।

<sup>9</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ स्टो॰ ८७ चतुर्थः पादः ।

<sup>10</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ९॰ चतुर्थः पादः ।

प्रादुरासन्निर्विकारं शब्दा इव विहायसः ॥ ९७॥ अथाकव्बरभूभर्ता गुरुमाजूहवन्मुदा । यः सर्वसूरिमालासु नायको नायकायते'॥ ९८॥ तद्रष्टेर्भृभृदाचष्टे हृष्टो धर्मानुयोजनम्। सुरिर्वचांस्युत्ततार स्थाष्णुंनि बलवन्ति च'॥ ९९ ॥ 5 श्रेयो द्यामयं श्रेयो वाद्ययेषु प्रतिष्ठितम्। जन्तोर्घात-घृणे स्यातां निदानं क्षयसम्पदः ॥ १००॥ गङ्गा मान्या प्रतिष्ठादावित्याद्यपदिदेश सः। जयन्नेकपदे भद्दान् य उदात्तः खरानिव'॥ १०१॥ जितकौशी ततः सुरिर्विजहार धरातले। 10 वृन्दं प्रबोधयँस्तेजः-समृहः स महीसुजाम् ॥ १०२ ॥ दत्वा विद्वत्पदं विद्या-विजयायोहिवान् गुरुः। मत्पट्टेड्यं श्रियाऽपूष्पं-बाणः सन्धानमेष्यति ॥ १०३॥ ध्यानाध्यक्षः सुरोऽप्युचे पद्दोद्यनगेऽर्कवत् । अयं सुधीस्तपोवार-वाणः सन्धानमेष्यति ॥ १०४॥ 15 अथास्ति स्तम्भतीर्थाख्या नगरी खैर्महोभरैः। खर्देशांस्तन्वती व्यस्त-प्रदोषमनुगामिनः ॥ १०५॥ तत्रायात् सोत्सवं सूरि-र्भूरितेजाः स शूरवत्। इयामयत् दुर्मतींस्तप्तान् साम्रीनेधानिवानिलः ॥ १०६॥ तत्र सोमाग्रजः श्रेष्ठी श्रीमल्लो भंभीरीर्भजन्। 20 पुण्यश्चियेव पाथोधिर्महानद्या नगापगाः"॥ १०७॥ समं सगोत्रैः सोऽन्येद्युः सूर्रि व्यज्ञापयत्तराम् । ज्ञान-क्रियाभ्यां सर्वेऽनु-गन्तारस्त्वामैतः परे"॥ १०८॥

```
१ 'नायको' हारमध्यमणिः ।
```

#### **७ '-स्ला**-लाम् अनुगन्तारः ।

```
7 मा॰ द्वि॰ स॰ स्टो॰ ९७ चतुर्थः पादः ।
8 मा॰ द्वि॰ स॰ स्टो॰ ९८ चतुर्थः पादः ।
9 मा॰ द्वि॰ स॰ स्टो॰ ९८ चतुर्थः पादः । माघे—'वम-
नुसायिनः' इति मेदः ।
10 मा॰ द्वि॰ स॰ स्टो॰ ९९ चतुर्थः पादः ।
माघे 'नगा-
पगा' इति एकवचनम् ।
12 मा॰ द्वि॰ स॰ स्टो॰ ९०९ चतुर्थः पादः ।
```

<sup>ं</sup> २ 'स्थाष्ण्नि' साधकानुमानसहितानि । विपक्षे बाधकतर्क-साधृनि ।

३ 'जित–' जिताइवः ।

<sup>&#</sup>x27; ४'बाणः' श्रिया कान्त्या पुष्पबाणः स्मरः । पुष्पं रागः, बाणः द्वेषः, तद्रहितः-अपुष्पबाणः ।

<sup>1</sup> मा• द्वि॰ स॰ म्हो॰ ९१ चतुर्थः पादः ।

<sup>2</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ९२ चतुर्थः पादः ।

<sup>3</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्वो॰ ९३ चतुर्थः पादः । माघे 'स्थासूनि' इति मेदः । न्याकरणरीत्या तु 'स्थाप्यूनि' इति कथं साधु स्थात् ?

<sup>4</sup> मा० द्वि० स• स्को• ९४ चतुर्थः पादः।

<sup>5</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ स्ट्रो॰ ९५ चतुर्थः पादः।

<sup>6</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ९६ चतुर्यः पादः । माथे 'महीगृ-ताम्' इति मेदः ।

५ 'व्यस्त-' व्यस्तप्रदोषं यथा स्यात् तथा-यत्र पुरे संध्या-समयो नास्ति ।

६ 'मर्भरी'-मर्भरीशब्दः श्रीपर्योयः ख्रीणादिकः । [है॰ धातुपा॰ ग॰ ९ धा॰ २७ पृ० २४९ ]

5

10

15

20

हर्षाचिकीर्युरुद्धर्षमहं तेनान्तिपक्षिजः। पहे स्थाप्योऽतिवृष्ट्यादेः प्रथमेन त्वयारिणां ॥ १०९ ॥ खपद्देऽस्थापयत् सुरिर्विचादिविजयं ततः । सत्पुत्रे सति नो भारं धर्मराजो विवक्षते' ॥ ११०॥ विजयाद देव इत्याख्यां सूरयोऽस्य वितेनिरे । खयं श्रयन्तः कीर्तीर्वा सिन्धवो नगनिन्नगाः ॥ १११ ॥ सरिणा पददानेन श्रीमञ्जेनोत्सवैनेवैः। मोदिताः सुद्धदः सद्योऽसुद्धदो विमनीकृताः ॥ ११२॥ मुनीषुरसभू १६५७ वर्षे शुद्धे राधकृतां ४ इनि । प्रामृत् स सुरिर्भव्यानामिष्टिं कर्तुमलंतराम् ॥ ११३॥ आदिदेश प्रसुमावी देशनां सप्रयां तथा। यथा जेगीयते भव्यैः क्षोभिताम्भोघिवर्णना ॥ ११४ ॥ मार्गणेभ्यो यथाभीष्टं श्रेष्टिना स्पर्शनं दरे। वाचनादैरधसके क्षोभिताम्भोधिवर्णना ॥ ११५॥ सत्साधर्मिकवात्सल्यं श्रीमल्लेन विनिर्ममे। मित्रज्ञातिपरीवार-पितृष्वस्रे प्रतिख्रुतमे ॥ ११६॥ न्यस्ताः कुङ्कमहस्ताम्ब सर्वत्र कुसुमस्रजः। प्रासरत् स्त्रीजनस्याद्गीर्वागेका वाग्मिनः सतः ॥ ११७॥ तीर्थेकस्यपैतिं तीर्थं भेजानस्तं प्रमुं जनः। एनसां कोऽभवद् भन्यो नान्तायाऽऽर्रुम्भवानपि ॥ ११८॥ बभौ सूरिस्तपःश्र्रमहसा सहसा महान्। कुर्वज्ञन्तःस्थितस्याविस्तलं विद्विषद्म्भसः"॥ ११९॥

१ 'विद-' बोद्धं वाञ्छति ।

२ '-४इनि' चतुर्थ्याम् ।

३ 'स्पर्शनं' दानम् ।

४ '-ध्वक्षे' पितृष्वसुः उपलक्षणेन सर्वे संबन्धिनः ।

५ 'प्रतिश्रुतम्' प्रविशातमिष ।

६ 'तीर्थें-' ''तीर्थ शास्त्रे गुरी यहे पुण्यक्षेत्रा-ऽवतारयोः" इति अनेकार्थः [ है • अने • सं • कां • २ स्त्रो • २१३ ]

७-'स्थपतिम्' "अपलेटिबपती तिक्ष स्थपतिनिबरे हावे" इति विश्वः [विश्वलो॰ श्वो॰ १८५ त-तृतीय॰ ]-[दै॰ अने॰ सं॰ कां॰ ३ श्वो॰ ३००]

८ '-८८लम्भ-' आरम्भवान् ।

<sup>ी</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ स्को॰ १०२ चतुर्यः पादः।

<sup>् 2</sup> मा । हि । स॰ श्लो । १०३ वर्षः पादः ।

<sup>8</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ स्त्रो॰ ९०४ चतुर्यः पादः ।

<sup>4</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ स्ट्रो॰ १०५ चतुर्यः पादः ।

<sup>् 5</sup> मा॰ दि॰ ध॰ श्लो॰ १०६ चहुर्यः पादः । साचे 'इस्टं सर्वेष्' इति केदः।

<sup>6</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्वो॰ ९०७ चतुर्यः पादः । मापे 'क्षुसि-ताम्भोषिवर्णना' इति पाठमेकः ।

<sup>7</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ १०७ चतुर्वः पादः ।

<sup>8</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ स्कोल ९०८ चतुर्वर पादः ।

<sup>9</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ म्हो॰ १०९ चतुर्था पाइः ।

<sup>10</sup> मा॰ दि॰ स॰ श्रो॰ ११० सद्वर्गः पादः ।

<sup>11</sup> सा- दि- स- मो- १११ यदुर्वः पारः ।

अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सनिबन्धना । राजनीतिः सूरिराजः शब्दविद्येव दिद्युते ॥ १२० ॥ अजातदोषैदोंषज्ञैः कनकाद्विजयादिकैः। विनेयैरसुंरत् सूरिस्तारकैरिव चन्द्रमाः' ॥ १२१ ॥ ख्याताः कनकविजया लावण्यविजयाः परे । Б वाचकाः श्रीप्रभोद्वेष्टाः शासनैः सामवायिकाः ॥ १२२॥ अन्यदाऽऽजूहवत् सूरीन् श्रीजहांगीरसाहयः। उपेयिवांसि कर्तारस्तचशांस्यधिकान्यथं ॥ १२३ ॥ सोत्सवं सृरिरप्येतत् पुरीमजातशात्रवीम्। श्रियं श्रयन् श्राद्धजनैः प्राप्तोति स परिष्कृताम् ॥ १२४॥ 10 तथाऽवादि चपपृष्ठेधेर्मार्थं सृरिभिर्वचः। राजन्यकान्युपायज्ञैर्यथा सुमुदिरेतराम् ॥ १२५ ॥ अथ तं भूभृदाऽऽचख्यौ हृष्टस्तत्तपसा विभो!। विश्वानि चिकिरे स्होकैरेकार्थानि चरैस्तव ॥ १२६॥ महातपा इति क्षोणी-भर्ताऽस्याख्यां तदाभ्यधात्। 15 ततः क्रुपक्षाः क्षीणाद्याः खयं मत्सरिणः परे ॥ १२७॥ य इहात्मविदो विपक्षमध्ये सहसं ष्टुद्धियुजोऽपि मूसुजः स्युः। निलनेर्मलिनेरिवाकराद् वे प्रथगसादि चरेण भाविता तैः ॥ १२८॥ मुनिपतौ निपैतौल्यभृति क्षितौ जनिभृतो निभृतोऽग्रमवाम्बुषौ । घन इवोदयमाश्रयति खयं दालभतां लभतामसुहृद्गणः ॥ १२९॥ 20

१ '-सुरत्' ''सुर दीति-ऐश्वर्ययोः" घातुः ।

२ 'य इहात्म-' इलादि । 'इह' लोके, 'आत्मविदः' साधोः, 'भूभुजः' राज्ञः श्रीस्रैः, 'ये' नराः, 'विपक्षमध्ये' संभूय इति क्षेत्रः, 'पृथग्' 'स्युः' 'तैः' 'अचिरेण' 'मलिनैः' भाविता । 'कस्मात् कैरिव ?' 'आकरात्' पदाकरात्, प्रथम्भूतेः 'निजेनः' यथा मिछ-नैर्भूयते । किम्भूताः भूभुजः ? 'सहसम्' सोल्लासं यथा स्यात्

तथा । यद्वा किम्भूताः ये ? नराः 'सहसम्' सोह्यसं हिस्माजोऽपि ये 'अस्माद्' गुरोरेव वृद्धि प्राप्ताः पृथग्भूतास्ते नराः सरसः पद्मा इब ज्ञीघ्रं मिलना विपक्षा भविष्यन्ति इति भाषः ।

३-'निप'-निपो घटः।

४ 'शलभताम्' शरभताम् ।

<sup>1</sup> मा - द्वि - स - स्डो - ११२ स्डोकस्य समग्रं पूर्वार्थम्, अत्रापि पूर्वार्षम् । माघे 'सश्चिवन्यना' इति मेदः । असीव स्रोकस्य माघे 'शब्दविशेष नो भाति' इति तृतीयं चरणम्।

<sup>2</sup> मा॰ हि॰ स॰ श्लो॰ ११३ प्रथमचरणम् अन्नापि प्रथम-चरणतया व्यक्तम् । माघे 'अज्ञातदोवे-' इति मेदः ।

<sup>3</sup> मा - द्वि - सा - श्लो - ११३ चतुर्यंचरणम् अत्र चतुर्यं-

<sup>: 4-</sup>सा॰ हि॰ स॰ स्त्रे॰ ११४ प्रवस्वरणम्, क्षत्र सुतीय-चरणतया ।

<sup>5</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ११४ द्वितीयचरणम् अत्र द्वितीय-चरणतया । माघे 'पुरीमाजातशात्रवीम्' इति पाठनेदः ।

<sup>6</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ११४ तृतीयवरणम् अत्र तृतीय-

<sup>7</sup> मा- द्वि- स- श्लो- ११४ चतुर्थनरणम् अत्र चतुर्थ-चरणतया ।

<sup>8</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ श्लो॰ ११५ चतुर्थंचरणम् ।

<sup>9</sup> मा॰ द्वि॰ स॰ स्हो॰ ११६ तृतीयचरणं विद्यय अत्र श्रीव्यपि चरणानि । मार्च 'सइ संवृद्धियुजोऽपि' इति पद्धिंसागः । 10 मा+ द्विन स- कोन ११७ चतुर्कराष्ट्र ।

5

### कृतकुवलयमोदसीयपादप्रसादैक्षिजगदपि पुनानः शम्भुसृष्टप्रतिष्ठः। व्यहरदवनिपीठेऽप्यैन्दर्वी नीतिमङ्गस्यलनियतनिषण्णश्रीः श्रुतां शुश्रुवान् सः'॥ १३०॥

॥ इति महोपाध्यायश्रीमेघविजयगणिविरचिते श्रीदेवानन्दकान्ये दिन्यप्रभापरनाम्नि ऐङ्काराङ्के माघ-समस्यायां नायकाभ्युदयवर्णननामा द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

वृतीयः सर्गः।

कैं। बेरदिरभागमपास्यमा र्गमागस्यमुष्णांशुरिवावतीर्णः। अपेतयुद् घाभिनि वेशसौम्यो हरिईरिप्रस्यमथ प्रतस्थे ॥ १॥ जगत्पवित्रैरपि तन्नपादैः स्प्रष्टुं जगत्पुज्यमयुज्यताऽऽर्कः। यतो वृहत्पार्वणचन्द्रचारु तस्यातपत्रं विभरांवभूवे ॥ २॥

९ '-ऐन्द्वी नीतिमङ्कस्थ-' ऐन्द्वी नीतिम्-अङ्गीकृतवान् । ''अड्डो भूषा-क्पक-लक्ष्मसु" [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ खो॰ ९] इति अनेकार्थः।

२ [की । बेरदिग्भागम् । अपास्यमा । गम् । आगस्त्यम् । अपेत्युद् । धाभिनि । वेशसीम्यो । इति पदविभागः ] [अर्थ-श्रेषामेषम् ]-स 'हरिः' इन्द्रः खामी, 'हरिप्रस्थम्' पर्वततटं प्रति प्रतस्थ । किम्भूतं [हरिप्रस्थम्?]

'बेरदिग्भागम्' उश्व भा च वा, ताभ्यां युक्ता इश्व लश्व दश्व इ-ल-दाः ते सन्ति भस्मिन् इति [वा+इलद्द+इन्-वेलवी ] वेलवी स बासौ 'ग्' गकारः, तेन भाति ईदशः भः अकारः तम् गच्छति प्राप्नोति तत् वेळदिग्भागम्-इलादुगम्-इत्यर्थः ।

पुनः किम्भूतम् [इलादुगम् ?] 'र्गम्' 'रम्' रकारं गच्छति र्गम्-इलादुर्गनाम्ना प्रतीतम् ।

'अपास्पमा' अम् अईन्तम्-सिद्धम्, पाति रक्षति-अपः आस्पमा मुखचन्द्रो यस्य । मास्-सकारान्तः चन्द्रवाची ।

'अपेतयुद् अश्व पा च अपौ तयोः ईः रूक्ष्मीः यस्य ईदक् तः तकारः तेन यौति मिश्रीभवति-अपेतयुत् ।

ः 'धामिनि' न विद्यते सीः यस्य अभिः, स चासौ नीः नायकः, धो धनदः-तद्वद्व अभिनीर्यत्र तद् धाभिनि हरिप्रस्यम् ।

ं 'वेशसीम्यो' वा अधवा ईशथासौ सौम्यश्व ।

पक्षे 'बेरदिग्सागम्' बेरं शरीरम्, तस्य दिग् देशः-जन्मभूमिः, तत्र भान्ति ईदशा अगाः पर्वतास्तरवो वा यत्र-[बेर+दिग्+ भ+अग ] बेरदिग्मागम् । 'आगस्त्यम्' आगः अपराधः अन्यायः तं त्यजित इति 'ड' प्रत्यये आगस्त्यम् । सौम्यः हरिः मुनीन्द्रः ।

३ [ आर्कः । तचपादैः । आतपत्रम् । वृहत्पार्वणचन्द्रचारु । इति विभागः ]

'आर्कः' भरीणां समूहः भारम्, तत् करोति आरयति णिचि किपि आर्, स एव आर्कः-प्रतिपक्षसंघः।

'तजपादैः' स एव भगवान् नपादः पूज्यपादः येवां तैः-तज्ज-पादैः । "नकारो जिन-पूज्ययोः" इति कोषः [ एकाक्षरकोश-श्लो॰ २२-२३] "नो नायेऽपि" इति विश्वशम्भः ।

'जगत्' इति श्लोकस्य अखिलायंश्वायम्-

भार्कः प्रतिपक्षसंघः स्वयम् अयुज्यत-कमैक्तिरि कपम् । तेन कारणेन तस्य भातपत्रं मुनिगणः विभरांवभूते-तस्य गच्छः संमृतः, कैः जगत्पवित्रेर्मुनिभः, कि॰ मुनिभः-स एव भगवान् नपादः पूज्यपादो येषां तैः-तष्ठपादैः । यद्वा परगणानां नपादाः पूज्यपादासौः । किं कर्तुम् ? जगत्पूज्यं स्त्रष्टुम्-वन्दितुम् ।

'भातपत्रम्' तपं त्रायन्ते तपत्राः सुनयः, आवत् तपत्रा यत्र तत् भातपत्रं गणः कुलं वा । यहा तपाऽभावः अतपम् ततः त्रस्यन्ति 'ड' प्रत्यये अतपत्रा सुनयः तेषां समूहः भातपत्रम् । किम्भूतम् ?

'बृहत्पार्वणचन्द्रचाठ' बृहन्ति पार्वणानि धर्मकार्याणि येषां ते चन्द्राः चन्द्रशाखिनो सुनयः तैः रम्यम् । बृहत् पार्वणचन्द्र-चाठ-पार्वणचन्द्रे चाठ निर्मलम् ।

पदच्छेदमेदः ।

3 मा॰ तृ॰ स॰ २ श्लोकः असण्डोऽपि, केवलं पदविभागे मेदः।

<sup>ः 1</sup> मा० द्वि• स• श्लो• १९८ चतुर्यंपादः । माघे '--निष-•णश्रीशु-' इति मेदः।

<sup>2</sup> मा॰ तु॰ स॰ १ स्रोकः, समस्तोऽपि स्रोकः केवलमत्र

मृणा लसुत्रामलमन्तरेणस्थितश्चलचामरयोर्द्धयं सः। भेजेऽभितः पा तु कसिद्धसिन्धोरभृतपूर्वा श्रियमम्बुरीद्याः ॥ ३॥ चित्राभिरस्योपरि मौलिभाजां भाभिर्मणीनामनणीयसीभिः। नीराजनेवाञ्जनि सज्जनौचैर्विनिर्मिते कर्मणि पूजनायाः ॥ ४॥ पदे पदे नम्रनृपावतंसप्रत्युप्तगारुत्मतरक्षभासा। 5 भर्तुर्विहर्तुश्चरणाम्बुयोनेर्यवाङ्करश्रीरनुनीयते सा ॥ ५॥ गुरुखलंखारुचरित्रपान्नैः परीवृतो नीवृदुपासकेख । बंहीयसा दीप्तिवितानकेन जिगाय गङ्गाऽर्कसुताप्रसङ्गम् ॥ ६॥ क्रपालतामङ्करयन् मनोन्तश्चचाल तेषामपि भृभुजां सः। यैर्वह्निरूपं विदधेऽङ्गभाजां विक्षोभजास्वक्लिपतैरिवाँऽसौ ।। ७॥ 10 उभौ यदि व्योन्नि पृथक्पवाहावमर्लसिन्धोर्मिलितौ भवेताम । तेनोपमीयेत विभोः प्रवेशे सार्थानुगाभ्युद्गतसङ्घयोगः ॥ ८॥ पुरः प्रवेदो दिवसस्य साक्षाद् द्रभे मणिर्दीधितिदीपितादाः। माङ्गल्यमुक्तास्रजि नायकत्वं मूर्प्ति ध्वजस्यार्जुनकुम्भशोभाम्'॥९॥ मुक्तामयं पादयुगे नतानां भाति सा दामाऽऽप्रपदीनमस्य । 15 अङ्ग्रष्टनिष्ठयूतमिवोर्ध्वमुबैः प्रेम्णा पयस्तत्परिपावनायं ॥ १० ॥ पुरन्दरेणापि पुरः क्षमीन्दोः कल्याणनाम्नाऽभिगमाय चके। गजवजो राजिक्रथैः पयोजैर्यमखसुश्चित्र इवोदवाहः ॥ ११ ॥ प्रसाधितस्याथ मधुद्विषोऽभूत् लक्ष्मीः सदक्षा करिणां कुलस्य।

१ मृणा । लस्त्रा । आम । लम् । अन्तर्-एणस्थितः । च । आम । रयोर्द्वयम् । अमितः । पा । कसिद्धसिन्धोः । अम्बुराशेः । इति पदविभागः ]

मृणा हिंसा, लम् लोपनम्, आम जगाम-प्राप । [ किम्भूता मृणा ? लस्त्रा-लोपनं स्त्रं यस्याः सा-लोपनस्त्रा-लोपकारिणी- सर्वसंहारिणी] "अम द्रम हम्म मीमृ गम्लं गतौ"

'भन्तर् एणस्थितः' अन्तर् चित्ते एणस्थः चन्दः शान्तिजिनो वा जातः अस्मिन् इति एणस्थितः ।

'च आम रयोद्वेयम्' भाम प्राप । रयोः लयो-लक्ष्म्योः, द्वयम्-

युगलम् । "लं लोपनम्" [ एकाक्षरकोश-श्लो० २९-३१ ] "ला लक्ष्मीः" इति च विश्वशम्भः ।

'अभितः' मं भयम् जातं यस्यासौ भितः-न भितः अभितः । 'पा' खामी ।

'कसिद्धसिन्धोः' कानाम्-आत्मनां सिद्धः सिन्धुः संसारक्यो यसात् स तस्य ।

२ अम्बुराशेः सागरपक्षस्य-[सागरान्तमुनिशब्दप्रसिद्धस्य यथा 'चन्द्रसागरमुनि' इत्यादिकस्य ] पा खामी अभूतपूर्वो श्रियम्— अश्रियं मेजे ।

३ 'असी' करवाले ।

1 मा॰ तृ॰ स॰ ३ श्लोकः अक्षरशः अत्र न्यस्तः पदविभक्ति-रन्यथा । माघे तु '-ऽभूतपूर्वा रुचमम्बुराशेः' इति मेदः ।

2 मा॰ तृ॰ स॰ खोक ४, अत्र अस्य खोकस्य पूर्वार्ध पूर्वार्ध-तया उपन्यस्तम् ।

3 मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ५ द्वितीयचरणमत्र द्वितीयतया ।

4 मा॰ तृ॰ स॰ श्रो॰ ६, अस्य तृतीयचरणमत्र तृतीय-चरणत्या। 5 मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७ चतुर्थचरणम् ।

6 मा॰ तृ॰ स॰ म्ह्रो॰ ८ प्रथमपादः अत्र प्रथमपादतया । अन्यदपि साम्यं दर्यते ।

7 मा० तृ० स० श्लो० ९ द्वितीयचरणमत्र द्वितीयचरणतया ।

8 मा॰ तृ• स॰ श्लो॰ ९० द्वितीय-तृतीयचरणी अत्रापि स्थेव ।

9 मा॰ तु॰ स॰ को॰ ११ चतुर्यः पादः । "-श्रित्र इवोद--भारः" इति पाठमेदो माषे ।

वियत्प्रयुक्तकमपुष्करंस्य वराहदेहेन महीं दिघीचींः ॥ १२॥ अनन्तनागाभरणस्य चाग्रस्यलस्थितश्रीललैनस्य तस्य। न पार्वती श्रीर्विभिदे भवाद्धी विष्णोरिवागात् करिणां व्रजस्य'॥ १३॥ प्रवृत्तिसिन्धोः पुलिने ललन्या भृङ्गावलेस्ताण्डवमण्डपौ वं। प्रकाशकार्कश्यगुणौ दघानाः कुम्भाविभाश्चेलुरिम क्षमीन्द्रम् ॥ १४॥ ते नागजाऽभ्यक्तवराङ्गभागा नागा विरेजुश्रक्तिता इवागाः। येषां गतेनागपतिः शुचेऽभूद् नितान्तमाकान्त इवाङ्गनानाम् ॥ १५॥ यां यां प्रियः प्रेक्षत कातराक्षीं तत्क्रम्भदृश्वा स्तनसाम्यशंसी। सा सा द्विया नम्रमुखी सुमुक्तास्रेजो मणि दर्शयति सा तसी ॥ १६॥ तस्याञ्तसीसृनसमानभासो गर्जत्पयोदेन समस्य मूर्खा । 10 न हास्तिकस्योज्ज्वलिक्किणीभिर्वलाहकश्रेणिरुचिन चक्रे ॥ १७॥ क्रम्भस्थलस्यापितरौप्यक्रम्भ-भ्राम्यन्मयृखावलिमण्डलेन। गौराङ्गगर्वाद गजयूथनाथा मदेन दाऋद्विपमन्वकार्षः'॥ १८॥ आघोरणैः खाङ्गविभूषणान्तः-सङ्गान्तकान्ताचलद्दकसहस्रैः। निलं हरेः सम्निहिता निकामं सहस्रनेत्री व्यभिचार्यते सा ॥ १९॥ 15 प्रफल्लसप्तच्छदसन्धिगन्धिरनन्यसाधारणतां दधानः । चकार लाजोत्किरणं किसुचैर्गजवजः पुष्करसीकरेण'॥ २०॥ स्पृशंश्च नासाऽवयवैर्धरित्रीं व्युहो द्विपानां घरणीधवस्य। राज्यश्रियो भद्र इति प्रतीतेनीम्नापि तस्यैव स नन्दकोऽभृत्"॥ २१॥ न नीतमन्येन नितं कदाचिद् धराधवः सादिबलं बलीयः। 20 बलाङ्गकोत्फुर्ह्धवनिश्र सार्द्धमादाय सूरीन्द्रमभिप्रतस्थे"॥ २२॥ बिभर्ति यामैन्दवैबिम्बभासाऽकृष्णार्णवाम्यर्णचरैकहंसः।

सदशमहिस कण्ठे यत्र सीमाविवादः" ॥ [अयं स्होकः, 'अनन्तनागा'-इत्यादिश्होकभावेन साम्यं विभर्ति ]

५-'मुक्तासजो' मुक्तासग्दर्शनात् मम स्तनशोभानिर्जितौ कुम्भी मुक्तादण्डं ददतु:-मुक्ताः स्तनयोराभरणानि बभुवुः इति भावः । ६-'त्फुलवन-' वसन्तेन उत्फुलं यद् वनम् तद्वत् श्रीर्थस्य तत् ।

१--'पुष्करसा' कृष्णपक्षे चरणकमलम् । पक्षे पुष्करं शुण्डाग्रम् ।

२-'नागाभरणस्य' कृष्णपक्षे धनन्तः शेषनागः । हरपक्षे बहुसर्पभूषणस्य । नागाः करिणोऽपि ।

३-'छलनस्य' ललना स्त्री हस्तिनी च।

<sup>&</sup>quot;स्फटिक-मरकतश्रीहारिणोः प्रीतियोगात्

तदवत वपुरेकं काम-कंसदिषोर्वः।

मवति गिरिसताया नित्यमम्भोधिजायाः

४ 'व' उपमायाम

<sup>्</sup> ७ '–न्दवबिम्ब–' चन्द्रभासा उज्ज्वलो यः अर्णवः ।

<sup>1</sup> मा॰ तु॰ स॰ स्टो॰ १२ प्रथमपादोऽत्र प्रथमपादतया।

<sup>2</sup> सा े त े से शो े १३ दितीयपादो दितीयपादतया ।

<sup>- 8</sup> मा॰ तु॰ स॰ श्लो॰ १४ तृतीयपादोऽत्र तृतीयपादतया ।

<sup>- 4</sup> सा• तु• स• स्त्रे• १५ चतुर्थपादः ।

<sup>5</sup> मा॰ तृ॰ स॰ म्हो॰ १६ प्रथमपादोऽत्र प्रथमपादतया । समे 'कातरासी' इति मेदः । अत्रत्यं तृतीयवरणमपि १६ कोकगतद्वितीयवरणेन सह साम्यं विभाति ।

<sup>6</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ १७, अस्य प्रथमपादोऽत्र प्रथमपाद-तया।

<sup>7</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ १७, द्वितीयपादोऽत्र द्वितीयपादतया।

<sup>8</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ १८, अस्य तृतीयचरणमत्र तृतीयतया।

<sup>9</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ १९ द्वितीयपादो द्वितीयपादतया।

<sup>10</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ १९ चतुर्थंचरणमञ्ज चतुर्थंतयाः।

<sup>11</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ २०, अस्य प्रथमचरणमत्र प्रथमतया।

स सूरिराट् तामुदुवाह शोभामभ्यापतत्सादिबलान्तिकस्थः ॥ २३॥ विवन्दिषुः सूरिपदारविन्दं महीधवः सैन्धवमारुरोह । महारथः पुष्यरथं रथोङ्की साक्षादिवोक्षाणमिव त्रिनेत्रः ॥ २४॥ नृपेऽधिरूढे ऋमतः प्लुतानि चकार धाराचतुरस्तुरङ्गः। सव्याक्षिरष्टो हरिणा विहायस्तलं विविक्षन्निव पन्नगारिः ॥ २५ ॥ 5 यियासतस्तस्य महीधरन्ध्रभिदां पटीयान् पटहप्रणादः। गन्धर्वराजामधिमण्डलाङ्कं प्रोत्साह्यामास नटप्रवृत्तिम् ॥ २६॥ अजन्यंजर्यं नृपवाजिराजां धर्न्ना धरित्र्याः फणिना ततोऽधः। तत्क्लान्तिमेते चलपुच्छवातैरुतिक्षप्य पांद्यं दामयाम्बभूवः ॥ २७॥ गजैः सवीतेस्तुरगैर्विनीतेर्युतानि संसक्तभटाऽयुतानि । 10 कियाफलानीव सुनीतिभाजं बलानि भृनायकमन्वयुस्तम् ॥ २८ ॥ जनैरहंपूर्विकया प्रणुक्षधुरीणभावात् पतिते सुवर्णे । पिष्टेऽरिर्णा रेणुकणाः सुवर्णक्षोद्युतश्रुक्षुदिरे रथौषैः ॥ २९ ॥ न लङ्मयामास महाजनानां शिरांसि रेणुः करिणां मदार्द्रः। यतीशितुः किन्तु पदप्रसादाद् घरातलस्योद्धर्षणं शशंसं ॥ ३० ॥ 15 नतर्त्रिकोत्साहरसेन वाहा मुहुर्यदुचिक्षिपुरप्रपादौ। विरेजुरुचैःश्रवसं तदुचैर्विजेतुकामा इव सम्मुखीने ॥ ३१ ॥ कमात् पुरानिर्मितसंख्यसौख्यान् सह प्रवृद्धान् भुवनपसिद्धान्। प्रक्रीडितान् रेणुभिरेत्य तूर्णं ननाम सूरीनवनीदिनेदाः ॥ ३२॥ चतुर्विधः सङ्घजनोऽप्यनंसीदपूर्ववत् तानपि पूर्वदृष्टान्। 20 अनेकदाः संस्तुतमप्यनल्पा नवं नवं प्रीतिरहो करोति"॥ ३३॥ उपेयुषो वर्त्म निरन्तराभिरस्तोकलोकस्य नितिक्रियाभिः। प्रतीक्ष्यमाणोऽथ गुरुः सुधर्मलाभाशिषा पूर्जनमभ्यनन्दत्'॥ ३४॥

दे॰ ४

<sup>9 &#</sup>x27;सैन्धव-' अत्रायं भावः-पूर्व राजा गजेऽधिरूढः पश्चात् श्रीगुरी दूराद् दृष्टे विनयाद् अश्वेऽधिरूढः ।

२ 'रथाङ्गी' चकी।

३ 'गन्धर्वराजाम्' अश्वरत्नानाम् ।

४ 'अजर्यम्' सौहार्दम्-अजनि ।

५-'वीतै'-"यातमङ्कशवारणम् ।

<sup>1</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ २१ द्वितीयपादो द्वितीयतया।

<sup>2</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ २२ तृतीयपादोऽत्र तृतीयतया।

<sup>3</sup> मा० तृ० स० ग्ढो० २३ चतुर्थपादः ।

<sup>4</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ २४ अविकलं पूर्वार्धे पूर्वार्धतया । माघे '-रन्ध्रभिदापटीयान्' इति मेदः ।

<sup>5</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ २५ द्वितीयपादोऽत्र द्वितीयतया ।

<sup>6</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्हो॰ २६ तृतीयचरणमविकलं तृतीयचरण-तया, चतुर्थं तु माघे 'सैन्यानि सोमान्वयमन्वयुस्तम्' इति ।

निषादिनां पादकर्म यतं वीतं तु तद् द्वयम्"॥ इति कोषः ।

६ 'अरिणा' चक्रेण ।

७-'द्भुषणं' रोमोद्गमम् ।

८ '-लिको-' ''अप्रकायसमुद्रासात् कुञ्चितास्यं नतित्रकम्"।

९ 'सह' इति सर्वत्र योगः-सह प्रवृद्धान्, सह भुवनप्रसि-द्धान्, सह रेणुप्रकी डितान्।

<sup>7</sup> मा० तृ० स० भ्हो० २७ चतुर्थपादः ।

<sup>8</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ २८ प्रथमपादोऽत्रापि प्रथमपादः ।

<sup>9</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ २९ द्वितीयपादो द्वितीयतया । मार्घ '-रमपादान' इति ।

<sup>10</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ३० तृनीयचरणमत्र तृतीयतया।

<sup>11</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्टो॰ ३१ उत्तरार्धमत्राविकलमुत्तरार्धतया।

<sup>12</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ३२ प्रथमचरणमत्र प्रथमचरणतया।

परिष्कृतत्वेन दिशः पिशक्षीर्या क्वर्वती काश्रनसमिभासा। दिनोदयस्य श्रियमाश्रितानां यतीश्वराणां पुरतः दाद्यांस'॥ ३५॥ प्रविद्य तस्यां पुरि पौरनन्दी गणाग्रणीस्तां वसतिं पुपाव। अनिर्विदा या विद्धे विधात्रा सुवो विभूषेव सुविर्जयाय'॥ ३६॥ पुरी सनाथा प्रभुणा जनानां गतागतैर्वेद्विमतीव चक्रे। 5 सनेमिनीं द्वारवतीं सखीं तां छायेव या खर्जलधेर्जलेषुं ॥ ३७ ॥ रथाङ्गभन्नेऽभिनवं वराय हरियथा द्वारवतीं ससर्ज। तथैव मन्ये गुरवे ध्रवेण विनिर्मिता नर्मवती पुरीयम् ॥ ३८॥ पॅयोधिना तुङ्गतरङ्गरङ्गच्छटोच्छलच्छङ्ककुलाकुलेन। पुरी द्धी साम्यमहो महीचे तदाभिनृत्यत्तुरगिप्रवृत्त्या'॥ ३९॥ 10 निनंसया सङ्गतपौरनारीखानैस्तडागोऽत्र तदा तरङ्गैः। लोलैरलोलद्युतिभाञ्जि मुष्णन् रक्षानि रक्षाकरतां जगाहे ॥ ४०॥ हुन्नीसकैः प्राप्तपरिश्रमाणामुपेयुषीणां पुलिनेऽङ्गनानाम् । सरोऽविलम्बादिव मानमन्न विस्तारयामास तरङ्गहस्तैः' ॥ ४१ ॥ यत्सालमुत्तुङ्गतया विजेतुं दाशाक न खःप्रभुवैजयन्तः। 15 तत्र न्यवात्सीन्नरनाथमन्त्री वणिक्षु सभ्यः सहजूर्महेम्यः ॥ ४२॥ चतुःसमामदेविसन्धगन्धः प्राकारभित्त्या सहँसा निषिद्धः। निर्गेख यत्सौधगवाक्षमार्गे प्रादुर्विचक्रे चरितं गृहस्य ॥ ४३॥ अथान्यदासौ गुरुमाह मन्ये त्वदुद्भवादेव शिवाय देवैः। आराधितीऽद्धा मनुरप्सरोभिः प्रसादितोऽसूत कुलाग्रिमं ते ॥ ४४ ॥ 20 त्वतपूर्वजाः केचिदिहैव पूर्वं जातास्त्रिवर्गाचरणैः सुरार्च्याः। यद्योषितः स्फाटिकसौधमूर्धि नभोगता देव्य इव व्यराजन्"॥ ४५॥ कान्तेन्दुकान्तोपलकुष्टिमेषु त्वत्पूर्वजानामिह मन्दिरेषु।

१ 'अनिविंदा' या पुरी निर्वेदः खावमाननम् तद्रहितेन सोत्सा-हेन कृता ।

३ 'भुविर'-खर्ग-

३ '-नेम-' समासान्तविधेः अनित्यलाद् न कच् ।

४ '-जलधेर्जलेषु' या जलधेर्जलेषु स्वः स्वर्गस्य छाया इव प्रति-विम्बमिव अस्ति तां द्वारवर्ती सर्खी चक्रे-लक्षणया तस्या आसीत् ।

५ 'पयोधिना' समुद्रेण समम् ।

६ 'चतुःसमा'-''कपूरा ऽगरु-कद्दोल-कुङ्कमेलु चतुःसमम्''

७ 'सहसा' इत्यव्ययं नानार्थे अव्ययानामनन्तार्थसात् । गन्धः कर्ता ।

८ 'भाराधितोऽद्धा' देवैः आराधितः अप्सरोभिः प्रसादितः । अद्धा निश्चितम् ।

<sup>1</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ३३ द्वितीयचरणमत्र द्वितीयचरण-त्या । माघे '--नवप्रभासा' इति ।

<sup>2</sup> मा॰ तृ॰ स॰ म्हो॰ ३४ तृतीयचरणमत्र तृतीयचरणतया।

<sup>3</sup> मा० तृ० स० श्लो० ३५ चतुर्थपादः ।

<sup>4</sup> मा॰ तु॰ स॰ श्लो॰ ३६ प्रथमचरणमत्र प्रथमत्या।

<sup>5</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ३७ द्वितीयपादो द्वितीयतया ।

<sup>6</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्ली॰ ३८ उत्तरार्धमत्र अविकलमुत्तरार्धतया, केवलं माधीय 'अवाप' स्थाने अत्र 'जगाहे' किया ।

<sup>7</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ३९ चतुर्थपादः ।

<sup>8</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ४० प्रथमचरणमत्र प्रथमतया । माघे 'यच्छाल-' इति मेदः ।

<sup>9</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ४१ द्वितीयपादो द्वितीयतया।

<sup>10</sup> मा॰ तृ॰ स॰ को॰ ४२ तृतीयपादो तृतीयतया।

<sup>11</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ४३ चतुर्थपादः ।

छाया विरेजुर्विलसद्वधूनां शरीरभाजः कमला इवैषाम्'॥ ४६॥ तवागमादेव ततो विशेषाज्ञालागताभ्योऽधिगृहं गृहिण्यः। इहोच्छलद्भृरिसुमावलीभ्यः प्रकाशमभ्यस्य हशोर्दिशन्ति ॥ ४७॥ त्वदृष्टिसम्भावनयाश्रयालीं पीयुषयुषात्मतयेव शुम्राम् । चकुर्युवानः प्रतिबिम्बिताङ्गाः स्ववेषवर्णैर्विविधामिहार्यं ॥ ४८॥ 5 अथात्र शिष्ये खपदप्रतिष्ठां प्रणीय नः प्रीणय चित्तनिष्ठाम् । महः कियान्मेऽस्य गृहे स्विबिम्बैः सजीवचित्रा इव रक्षभित्तीः ॥ ४९॥ गुरोर्गिरः श्रुत्युदितप्रसत्तेस्तदा स्मिता पाण्डुकपोलकाभ्याम्। बिम्बे सेवर्णेऽपि सुवर्णलिप्त-स्तम्भेषु भेजे नवदर्पणश्रीः'॥ ५०॥ शक्रांक्षनीलोत्पलनिर्मितानां स्रजां विलेसः प्रतिसद्म राज्यः। 10 कटाक्षमाला इव पर्वलक्ष्म्यास्तथेति साधु प्रसुणाऽभ्युपेते ॥ ५१॥ मणीमयेष्वङ्गणकेषु धान्नां लिप्तेषु भासा गृहदेहलीनाम्। अन्तःस्थिताऽपीन्दुमुखी तँदाऽऽसीद् अभ्यागतेवार्थिजनाय दातुम् ॥ ५२ ॥ तत्रोत्सवस्य अवणामृतेन नाभूत् पुरी सा अवणेन तूर्णम्। यस्यामिलन्देषु न चक्रुरेव लोकाः खधान्नां प्रतिकर्म नर्मं ॥ ५३॥ 15 अस्याः खसेवास्ति पुरी द्वितीया पार्श्वेऽद्वितीया खलु साबलीति। न वेद यस्यां मणिकुद्दिमत्वात् मुग्धाङ्गना गोमयगोमुखानि ॥ ५४ ॥ गोपानसीषु क्षणमास्थितानां दिदृक्षयाऽभ्येत्य दिवो वधूनाम्। जालेषु लीलालसमानुषीणां मुखेन सख्यं समुदेत्यमुष्याम् ॥ ५५ ॥ नृत्यप्रलोभाद वलभीस्थितानामालम्बिभिश्चन्द्रिकणां कलापैः। 20 जातातपत्रप्रभया प्रसुत्वं या व्यञ्जयामास पुरी पुरीणाम्"॥ ५६॥ स्फ़रत्करैरप्यकरैर्विलास-व्यासक्तरामैरपि चाऽविरामैः। रेजे विचित्रेरिप या सचित्रेर्ग्हैर्विहारैरिप हारिहारै:"॥ ५७॥ अथैत्य तस्यां पुरी सुरिमन्न-दिध्यासयाऽधत्त स धारणां ताम् । अन्तर्निलीनेन्द्रियवृत्तिरेनं यैस्यां जनः कृत्रिममेव मेने ॥ ५८॥ 25

```
7 मा० तृ० स० श्लो० ४८ द्वितीयपादी द्वितीयतया ।
```

९ 'खबिम्बैः' खेषां सगोत्राणां बिम्बैः संकान्तैः ।

२ 'सवर्णे-' गुरोः सुवर्णवर्णलात् बिम्बे सवर्णे समानेऽपि स्मितेन ईषत्पाण्डुकपोलकाभ्यां पाण्डुलात् सुवर्णलिप्तस्तम्मेषु नव-दर्पणश्रीमेंजे ।

<sup>1</sup> मा० तृ० स० श्लो० ४४ प्रथमपादः प्रथमतया ।

<sup>2</sup> मा० त० स० श्लो० ४५ द्वितीयपादो द्वितीयतया ।

<sup>3</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ४६ तृतीयपादः तृतीयतया ।

<sup>4</sup> मा० तृ० स० म्हो० ४६ चतुर्थपादः।

<sup>5</sup> मा॰ तृ॰ स॰ স্চৌ॰ ४७ चतुर्थपादः । माघे तु 'मणिदर्पण--श्रीः' इति मेदः ।

<sup>6</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ४८ प्रथमपादः प्रथमतया ।

३ 'शुकाङ्ग-' शुकाङ्गवन्नीलानि यानि उत्पलानि ।

४ 'तदाऽऽसीद-' तदा तस्मिन् समये आसीत् ।

५ 'यस्याम्' धारणायाम् ।

<sup>8</sup> मा० तृ० स० श्लो० ४८ तृतीयपादः तृतीयतया ।

<sup>9</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ४८ चतुर्थगदः चतुर्थतया ।

<sup>10</sup> मा० तृ० स० श्हो० ४९ प्रथमपादः प्रथमतया ।

<sup>11</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ४९ द्वितीयपादो द्वितीयतया ।

<sup>12</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ५० तृतीयपादः तृतीयतया ।

<sup>13</sup> मा॰ तृ० स॰ श्लो॰ ५१ चतुर्थपादः ।

क्षितिप्रतिष्ठोऽपि मुखारविन्दैधितद्युतोष्णांग्लरिवाऽप्रधृष्यः। ज्वलत्तपोज्योतिरसौ समाधिं दधिजगाय ग्रुसदीशतेजः ॥ ५९॥ तदेयुषीदेंववधूर्विलासे रागं विविक्ता इव वर्द्धयन्तीः। योगाद गुरु क्षोभियतुं न दक्षा बबाधिरे धीरकटाक्षलक्षाः ॥ ६०॥ रम्भाः सारं भावियतुं मनोन्तर्मधुं व्यधुस्तेन मणीचकानाम्। 5 मधूनि वक्राणि च कामिनीनामन्योन्यमामोदविवादमीयुः ॥ ६१ ॥ प्रियैः प्रियैर्थैर्वेचसां विलासैः स्त्रियः प्रसन्ना विहिता रतान्तः। सख्याः श्रुकस्तान्निवदंस्तदान्ते-वासित्वमाप स्फ्रुटमङ्गनानाम् ॥ ६२ ॥ छन्नेदैवपि स्पष्टतरेषु यत्र पिकानुवादान्मणितेषु सख्यः। प्रवायिताः सङ्गमरङ्गसौरूयं भेजुः खयं जातफलाः कलानाम् ॥ ६३ ॥ 10 वासांसि लजावधये घतानि खच्छानि नारीक्रचमण्डलेषु। करप्रयोगस्य भियेव नृनं नाविघ्नयंस्तत् प्रियदृष्टिपातान् ॥ ६४ ॥ रतप्रवृत्ती द्यातथा बभुवः क बोन्नतानां तनुभिर्निरोधः [ इति वा पाटः ]। लतामिलच्छाखिषु तत्प्रवृत्ति-हीरक्षणायेव वधुधृतानि । आकाशसाम्यं द्वधरम्बराणि रतश्रमाम्भः पृषदाऽऽर्द्वितानि ॥ ६५ ॥ 15 अविकियं चेति मधुकियाभिस्तमैक्ष्य रम्भाः प्रणिधानशुद्धम् । खविभ्रमं विभ्रममेव जज्जर्न नामतः केवलमर्थतोऽपि ॥ ६६॥ यस्यामजिँह्या महतीमपेंड्कां भक्तिं वितेनुर्गणधारिणोऽपि। सुरे: ऋमाच्छासनदेवताऽऽविर्वर्भूव सा भक्तिवशात् सहर्षां ॥ ६७ ॥ भवाद्द्या ध्यानधिया खयोगसीमानमलायतयोऽखजन्तः। 20 सरिनत मे श्रीप्रभवस्ततोऽहं धन्येति साऽऽभाष्य गुरूननंसीत् ॥ ६८॥ यदर्थमुचत्तपसा त्वयाहं स्मृता तदाज्ञापय देव! सद्यः। जनैरजार्तस्वलनैर्न जातु भवाददौर्ध्ययमिहार्थवन्ध्यम् ॥ ६९ ॥

१-'वधू-' २-३ द्वितीयाबहुवचनम् । देववधूः कटाक्षलक्षा बबाधिरे-उपतापाय जाता इति भावः । किम्भूताः कटाक्षलक्षाः ? धीराः अनिमेषलात् ।

२ 'तान्' वचोविलासान्।

३ इतः चलारि अपि पदानि समस्यन्ते अधिकारबहुलानु-रोधात्।

```
1 मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ५२ प्रथमपादः प्रथमतया । माघे '-रविन्दैर्' इति ।
```

४- 'मजिम्हा' अवकाः आर्जवसहिताः ।

५-'मपङ्काम्' अपापाम् ।

६-'विर्बभूव' प्रत्यक्षा अभूत्।

७-'खायतयो-' अतिआयतयः अतिशोभनोत्तरकालः । ''अतिरतिकमे च" [ ३।१।४५ ] इति तत्पुरुषसमासः । शोभनो राजा अतिराजा ।

८-'स्खलनै'-निरतीचारैः ।

<sup>2</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ५३ द्वितीयपादो द्वितीयतया।

<sup>3</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ५४ उत्तरार्धमुत्तरार्धतया, केवलम् अ-क्षरमेदः ।

<sup>4</sup> मा॰ तृ॰ स॰ स्हो॰ ५५ चतुर्थपादः ।

<sup>5</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ५६ प्रथमपादः प्रथमतया ।

<sup>6</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ५६ द्वितीयः पादो द्वितीयतया ।

<sup>7</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ५६ तृतीयः पादः तृतीयतया ।

<sup>8</sup> मा० तृ० स• श्लो० ५६ चतुर्यः पादः चतुर्यतया ।

<sup>9</sup> मा० तृ॰ स॰ श्लो॰ ५७ प्रथमः पादः प्रथमतया । माघे '—मपहाः' इति ।

<sup>10</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ५७ द्वितीयः पादो द्वितीयतया ।

<sup>11</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ५७ तृतीयः पादः तृतीयतया ।

को यौवराज्यश्रियमईतीति श्रुत्वा गुरोर्वाचमुवाच देवी। समेऽपि शिष्या उचिता हि यैर्न द्वयेऽप्यमुच्यन्त विनीतमार्गाः'॥ ७०॥ परस्परस्पर्द्धिपरार्द्ध्यरूपा जितेन्द्रिया ज्ञप्तिगुरुखरूपाः। शिष्यास्तवैतेषु गुणैः प्रधानः श्रीपाठकोऽसौ कनकाभिधानः'॥ ७१ ॥ कैलाः कलाः सर्वकलाङ्गनास्त्र पौरस्त्रियो यत्र निधाय वेधाः। 5 खकोशमध्यादिव तत् ततस्ता यथाईमादाय जगत्सु युङ्के ॥ ७२ ॥ स्थानेऽस्य दीक्षेव यदेतदर्शं कन्यां विधातुं विदुषो न वेधाः। श्रीनिर्मितिः प्राप्तघुणक्षतैकवर्णखरूपाऽस्य जैरत्तरस्य ॥ ७३ ॥ शक्के ततः किं जनरञ्जनाय श्रियं स नव्यामिव योजयित्वा। प्रत्याददानः खघुणप्रणीतवर्णोपमावाच्यमलं ममार्जे ॥ ७४ ॥ 10 क्षुण्णं यदन्तःकरणेन वृक्षास्तदेव दिव्याः प्रतिसाधयन्ति । इतीव मन्ये गुरुचिन्तितोऽर्थः समर्थितः शासनदेवतोक्तैः ॥ ७५ ॥ यचेतसाऽचिन्ति धनादि सालाः फलन्ति कल्पोपपदास्तदेव । गुरुः प्रसत्त्येह परत्र भोगानाभोगरूपान् दिशति ह्यचिन्त्यान्'॥ ७६॥ ऋमात् समाधेरुपरम्य सम्यक् सूरेरिलादुर्गपुरि प्रवेशे । 15 अध्युषुषस्तामभवन् जनस्य मनोम्रदः खर्गसदोऽपि वन्दाः ॥ ७०॥ पद्मतिष्ठास्पद्वेदिकायां विस्तारयामास जनाश्रयान्तः। स श्रेष्टिमुख्यः सहजूर्मणीभिर्याः सम्पदस्ता मनसोऽप्यगम्याः'॥ ७८॥ कला द्धानः सकलाः खभाभिरुद्वासयन् सौधसिताभिराज्ञाः। तन्मण्डपे मौक्तिकरत्नराशिश्वकार नीचैर्भगणं द्विर्धांऽपि ॥ ७९॥ 20 सुदुर्लभां सोदंरवल्लभामप्यभङ्गसौभाग्यभरेण पार्श्वात्।

१ 'द्वये-' लैकिक-लोकोत्तररूपमेदात्।

२ 'कलाः' पाठकस्य नागर्यः-प्रधानाः मुख्याः । अन्यकलासु प्रामीणवनिताः

३ 'विदुषो' विदुषशब्दः झौणादिकः पाण्डित्ये ।

४ 'प्राप्तघुण-' प्राप्तं घुणक्षतेकवर्णखरूपं यया सा ।

५ 'जरत्तरस्य' इत्यनेन जरायां शिल्पनः शिल्पिकयाक्षमत्वज्ञापनं भुणाक्षरन्यायसमर्थनं च ।

<sup>1</sup> मा॰ तृ० स॰ श्लो॰ ५७ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>2</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ५८ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>3</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ५८ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । माघे 'विधाय' इति ।

<sup>4</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ५८ तृतीयः पादः तृतीयतया । माघे 'भीनिर्मितिप्राप्त-' इति ।

<sup>5</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ५८ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

६ 'आभोग-' विस्ताररूपान् ।

७ 'अध्यूषुष-' ताम् इलादुर्गनाम्ना 'ईडर' इति प्रसिद्धां पुरीं वासेन आश्रितस्य।

८ 'बन्धाः' प्रशस्याः स्तवनीयाः ।

९ 'द्विधाऽपि' उच्चलेन कान्त्या च इति द्विधा ।

१० 'सोदर-' सोदरवल्लभां रुक्ष्मीम् । चन्द्रपक्के सोदरां भणि-नीम्, प्रियाम् इष्टाम्-ततो विशेषणसमासः ।

<sup>6</sup> मा० तृ० स० श्लो० ५९ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>7</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ५९ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । माचे "-स्तदेव" इति ।

<sup>8</sup> मा॰ तृ॰ स॰ म्हो॰ ५९ तृतीयः पादः तृतीयतया । माघे 'अध्यूषुषो यामभवन् जनस्य' इति ।

<sup>9</sup> मा० तृ० स० श्लो० ५९ चतुर्थः पादः चतुर्थतया।

<sup>10</sup> मा॰ तृ० स० श्लो० ६० पूर्वार्ध पूर्वार्धतया।

यां रेवंतीजानिरियेष हातुं न रोहिणेयो न च रोहिणीदाः ॥ ८० ॥ बाणाहवव्याहतशम्भुशक्तेव्यक्तेऽपि दाशाहपतेः प्रियात्वे। तदोपसुद्धे सा पयोधिपुत्रीं तां दीनदानैर्वणिजां वरेण्यः'॥ ८१॥ मासादितः प्राप्य महीमहेन्द्रोरासत्तिमासाद्यऽजनार्दनस्य । दयोदयायैष यथेष्टदानैः श्रेष्ठी समुद्धोषयति सा दक्काम् ॥ ८२ ॥ परस्परं तत्क्षणवीक्षणार्थ-मिलद्वधूनां वदनेन्दुभासा। शरीरिणा जैन्नशरेण यत्र स्रोरेण रेमे रमणेषु कामम् ॥ ८३॥ लीलावतीनां कलगीतनादं श्रुत्वान्तराऽऽखादविमुद्रिताक्षः। नटेश्वरोऽभृत् किमतस्तदानीं निःशङ्कमृषे मकरध्वजेनं ॥ ८४ ॥ निषेच्यमाणेन शिवैर्मरुद्धिर्जनाश्रये तेन घने जनेन। 10 नाबोधि बाघाऽऽतपसंप्रवृत्ता क कामचारे यदि वाऽऽतपः स्यात् ॥ ८५ ॥ संसत सुधर्मा सममादितेयैरध्यास्यमाना हरिणा चिराय। इहावतीर्णो किमिति व्यमृक्षत् साक्षाज्जनस्तत्र गुरावुपेते ॥ ८६ ॥ मुक्तादिदानेषु समुत्किरन्तस्तदा वदान्या नगरे विरेजुः। उद्रिमरब्राङ्करधाम्नि सिन्धावुन्मुक्तमुक्ता इव वीचिमार्गाः ॥ ८७ ॥ 15 कस्तां पुरं स्तोतुमलं महेऽसिन् सविस्मयं सोरतरे स्मयेन। अध्यासितामाईतजन्मवृत्तावाहास्त मेरावमरावर्ती या ॥ ८८॥ स्निग्धाञ्जनइयामरुचिः सुवृत्तो दन्दश्चमानाऽगुरुवर्त्तिधूमः। वदान्यभावाद् वणिजोऽधरैस्य पयोधरस्यागममाद्यारांसं ॥ ८९ ॥ श्रीवर्द्धमानप्रभुशासनश्रीवध्वा इवाऽध्वंसितवर्णकान्तेः। 20 विद्युते वक्त्रसहस्रपत्रमिवोचकैमेण्डपमण्डलेशः"॥ ९०॥ श्रीवाचको द्यष्टरसेन्दुसंवत् [१६८२] राधाग्रषष्ट्यां कनकाभिधानः। विशेषको वाँ विशिशेष यस्याः सौभाग्यमुचैर्गणभृत्पद्व्याः"॥ ९१॥

<sup>9 &#</sup>x27;रेवती-' रेवती जाया यस्य ''जायाया जानिः'' [७।३।

२ '-आसत्त-' आ इति अव्ययम् ईषदर्थे । आ ईषत् आसत्ति नृपस्य प्राप्य अजनार्दनस्य मारिनिषेधस्य ढकां पटहं बादयति स्म । किंभूतः श्रेष्ठी ? सादी अश्वारूढः-राजप्रसादल-

च्याऽश्ववान् । यद्वा आसादि सादिनम् अवधीकृत्य अश्वारोहोऽपि जीवरक्षक इत्यर्थः ।

३ 'शिवै:-' सुखकारिभिः ।

४ 'मेरी' आगताम् ।

५ '-अधरस्य' दातृत्वेन हीनवादीकृतस्य ।

६ 'वा' इति अव्ययम्-उपमायाम् ।

<sup>1</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ६० उत्तरार्धम् उत्तरार्धतया । माघे 'रोहिणेयो' इति ।

<sup>2</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ६१ प्रथमः पादः प्रथमतया।

<sup>3</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्टो॰ ६१ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । माघे '-मासाद्य जनार्दनस्य' इति पदिनमागः ।

<sup>4</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्हो॰ ६१ तृतीयः पादः नृतीयतया ।

<sup>5</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्वो॰ ६९ चतुर्थः पादः चतुर्थतया।

<sup>6</sup> मा॰ तृ॰ स॰ स्हो॰ ६२ प्रथमः पादः प्रथमतया । माघे 'निषेव्यमाणेन' इति ।

<sup>7</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ६२ द्वितीयः पादः द्वितीयतया ।

<sup>8</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ६२ तृतीयः पादः तृतीयतया ।

<sup>9</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ६२ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>10</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ६३ प्रथमः पादः प्रथमतया।

<sup>11</sup> मा॰ स॰ तृ॰ श्लो॰ ६३ द्वितीयः पादः द्वितीयतया ।

<sup>12</sup> मा॰ स॰ तृ॰ श्लो॰ ६३ तृतीयः पादः तृतीयतया

तस्याः सितच्छत्रितदेवसुरेरेतावतैवानुमिता विभूषा। अधाद् यदस्या विजयादिसिंहः श्रियं त्रिलोकीतिलकः स एवं ॥ ९२॥ तामीक्षमाणः सपुरं पुरस्ताद् महैस्तदा सान्द्रतमां समज्याम्। शुभे मुहुर्ते गुरुणाऽभिषिक्तोऽनुचानचन्द्रः स रुचिं चिचायं ॥ ९३॥ तामीक्षमाणः सपुरं पुरस्तात् पौरैर्निपीतां खगुरूपनीताम्। 5 स्फीतां श्रियं सुरिरमंस्त शस्तं फलेग्रहित्वं गुरुभक्तिवल्लेः ॥ ९४ ॥ खयं खयम्भूरमणस्य पूर्वे प्रापत् प्रतोलीमतुलप्रतापः। प्रभोः खिराष्यप्रभयाऽनुयातः खकान्तकीर्तेरिव वर्त्मदर्शी ॥ ९५ ॥ अभ्यर्चिता सभ्यजनैर्भणीभिर्द्वयी बभासे गुरुशिष्ययोः सा। वज्रप्रभोद्गासिसुरायुधश्रीर्जितो ययेन्द्रः प्रणयन्नुपेन्द्रम् ॥ ९६ ॥ 10 श्रीसिंहसूरेर्गुरुद्त्तगच्छाघिपत्यधूर्भारधुरीणमूर्तेः । आज्ञा समाज्ञा सममाविरासीद या देवसेनेव परेरलङ्क्या ॥ ९७ ॥ प्रजा इवाङ्गादरविन्दनाभेः सुधामुधाकारिवचःप्रपश्चाः। श्रीसिंहसूरेर्वेदनामिरीयुर्लोकम्प्रैणाः सत्त्वघृणातृणाब्दाः'॥ ९८॥ प्रजास्ततोऽथ प्रसृंताः कृतेऽर्थे शम्भोर्जटाजुटतटादिवाऽऽपः। 15 जैयेतिवाचो जगर्ती पुनानाः नानाव्ययैस्तोषमयैर्घनानाम् ॥ ९९ ॥ पुरेऽत्र कांश्चिद्दिवसान् व्यतीत्य प्रभोर्विहर्तुं वनमाश्चितस्य। मुखादिवाथ श्रुतयो विधातुर्नन्तुं नगर्या निरगुर्जनौघाः' ॥ १०० ॥ प्रस्थानमाकण्यं महीमहेशे नतेः कृते सत्वरगत्वरेऽस्य। सेना रसेनाऽऽकुलिता इवान्तःपुरान्निरीयुर्मधुजिङ्कजिन्दैः ॥ १०१॥ 20 मरुखलं प्राप्तमना धनात्येरन्वीयमानः स द्रपेस्तथागात्। संमेनिरे येन जनाः किमेताः पुरान्निरीयुर्मधुजिद्धंजिन्यः"॥ १०२॥ क्षिष्यद्भिरन्योऽन्यमुखाग्रसङ्गसरङ्गचित्रार्पणदीप्तभालैः।

१ 'सपुरम्' नगर्या समम् । देहेन समम् ।

२ '-मणीभि--' पश्चप्रकाररहेः-स्वर्ण-रूप्य-विद्यम-मुका-ताम्राणि पश्चरक्रानि ।

३ '-लोकम्प्रणाः' लोकसंतर्पकाः । 'लोकम्प्रण' इति [३।२। १९३] निपातः ।

<sup>ी</sup> मा॰ स० तृ० श्लो॰ ६३ चतुर्यः पादः चतुर्यतया ।

<sup>2</sup> मा॰ स॰ तृ॰ श्लो॰ ६४ प्रथमः पादः प्रथमतया । माघे 'स पुरम्' इति विभागः

<sup>3</sup> पूर्ववत्

<sup>4</sup> मा॰ स॰ तृ॰ स्त्रो॰ ६४ द्वितीयः पादः द्वितीयतया

<sup>5</sup> मा॰ स॰ तृ॰ को॰ ६४ तृतीयः पादः तृतीयतया ।

<sup>6</sup> मा॰ स॰ तृ॰ स्टो॰ ६४ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

४ 'प्रसताः' प्रजा मण्डपाद् निःसताः ।

५ 'जये-' जय जय इति बाक् यासां ताः ।

६ 'मधुजिद्-ध्वजिन्यः' मधुजित् कृष्णः तेन चिहिताः ध्वज-वतीः-ध्वजे कृष्णरूपमिति ।

७ 'मधुजिद्-ष्वजिन्यः' धर्मोद्धरणकारिलाद् वैष्णव्यः सेनाः किमेताः पुराद् निरीयुः ।

<sup>7</sup> मा॰ स॰ तृ॰ श्लो॰ ६५ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>8</sup> मा॰ स॰ तृ॰ श्लो॰ ६५ द्वितीयः पादः द्वितीयतया ।

<sup>9</sup> मा॰ स॰ तृ० श्लो॰ ६५ तृतीय पादः तृतीयतया ।

<sup>10</sup> मा॰ स॰ तृ॰ श्लो॰ ६५ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माधे तु 'मुरजिद्धजिन्यः'।

<sup>11</sup> पूर्ववत्

ग्रुरोर्निशम्यागमनं क्रमारैः संवर्द्धिताः खखपुरे पुरेशाः¹ १०३॥ आपूर्यमाणोत्तमतूर्यनादैः स्वलत्वलीनं हरिभिर्विलोलैः। संयोज्य सैन्यं च मुदाऽभिजग्मुः संदेशतोऽस्रादथ देशमुख्याः'॥ १०४॥ देशान्नरेशाः प्रमदाभिवेशात् तथा रथाश्वेभभरेण चेल्दः। परस्परोत्पीडितजानुभागाः नागाद् यथा तत्र तिलोऽपि भूमिम्'॥ १०५॥ 5 सरघ्वजानां घ्वनिभिध्वजानां चलाब्रहेर्जातभियां हरीणाम्। घारोद्धरत्वात् सरलाध्वगत्या दुःखेन निश्चऋमुरश्ववाराः'॥ १०६॥ निरन्तरालेऽपि विमुच्यमाने मार्गे चुपाचैः पुरतश्चलद्भिः। पढं दघानो गुरुरीर्ययैव प्रतिस्थलं तीर्थमधत्त देशम् ॥ १०७॥ श्रद्धावतासावनुगम्यमानो दूरं पथि प्राणभृतां गणेन। 10 ग्रामादनुग्रामविहाररीत्या सीरोहिकां प्राप मुनिप्रजापः' ॥ १०८ ॥ विवन्दिषाऽभ्यद्गतसङ्घलोकैः समं निषेव्यैरभिरूपरूपैः। तेजोमहद्भिस्तमसीवं दीपैः प्रावेशि तस्यां वैशिनां वनीपैः' ॥ १०९ ॥ तेजोऽग्रिमैर्वास्तवभाविपौरैर्निमीयमाणेषु महेषु तत्र । कियाननेहाः सक्रपैर्गणीन्द्रद्विपैरसंबाधमयाम्बभृवे ॥ ११० ॥ 15 द्यानैरनीयन्त रयात् पतन्तो देवांहिपद्मे वणिजः प्रणन्तुम् । निजैर्निज्ञायां विविधेरुपायैः प्रबोध्य धामाधिकधर्मेॡ्रब्धाः'॥ १११ ॥ क्रमाद्मुष्या मुनिमुख्ययाने रथाः क्षितिं हस्तिनखादखेदैः। नीता विना यह्नमपीभ्यरथ्यैस्तथैकबालाकलनादॡ**ब्धैः<sup>10</sup> ॥ ११२** ॥ प्रत्युचयौ श्रीजयमैल्लराजः स्पद्धानुधावद्वलसङ्घराजः। 20 सयत्नसूताऽऽयतरिवमसुग्रग्रीवाश्वभाखद्रथभृषिताध्वा"॥ ११३॥ वञ्चाऽस्य सोमालकरैश्चचालाऽचलानुरागादिव कृष्यमाणा । समं समुचद्गिरनोऽनुबन्धाद् ग्रीवाग्रसंसक्तयुगैस्तुरङ्गेः ॥ ११४॥ बलोर्मिभिस्तत्क्षणहीयमानवनेषु नेषुर्श्रमरा निवासम्।

९ '-तमसीव' सीरोहीनगरस्य पर्वतवनवेष्टितत्वेन तमसः उपमा।

२ 'वशिनामधीशैः' इति वा पाठः

३ 'तेजोऽप्रिमै-' तेजः तेजःपालनामा मन्त्री, अग्रिमः मुख्यः येषां तैः । वास्तवः तात्विकः भावोऽस्ति एषाम् ।

<sup>1</sup> मा॰ स॰ तृ॰ श्हो॰ ६६ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>2</sup> मा॰ स॰ तृ० स्हो॰ ६६ द्वितीयः पादः द्वितीयतया ।

<sup>3</sup> मा॰ स॰ तृ॰ श्लो॰ ६६ तृतीयः पादः तृतीयतया ।

<sup>4</sup> मा॰ स॰ तृ॰ श्लो॰ ६६ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>5</sup> मा॰ स॰ तृ॰ श्लो॰ ६७ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>6</sup> मा॰ स॰ तृ॰ स्छो॰ ६७ द्वितीयः पादः द्वितीयतया ।

<sup>7</sup> मा॰ स॰ तृ॰ श्लो॰ ६७ तृतीयः पादः तृतीयतया । माघे

४-'जयमह्न'-जयमह्ननामा मन्त्री तस्य राजा अथवा तस्य अधिकतेजस्त्वात् स एव राजा ।

५ 'अनो'-अनस् शकटम् ।

६-'तत्क्षणहीयमान'-तिस्मन् क्षणे उत्सवे, हीयमानेषु गम्य-मानेषु ।

<sup>&#</sup>x27;तमसेव' इति पाठः । माघटीकाकृता 'तमसि' इत्यपि पाठो निरदेषि परन्तु 'तमसा' इत्येव पाठः साघीयान् इति समर्थितम् ।

<sup>8</sup> मा॰ स॰ तृ॰ श्लो॰ ६७ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>9</sup> मा० स० तृ० श्लो० ६८ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>10</sup> मा॰ स॰ तृ॰ श्लो॰ ६८ द्वितीयः पादः द्वितीयतया ।

<sup>11</sup> मा० स० तृ० श्लो० ६८ तृतीयः पादः तृतीयतया ।

<sup>12</sup> मा० स० तृ० श्लो॰ ६८ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

चलद्गजास्यस्यलदानपानगोष्ठीषु निष्ठां दघतः पटिष्ठाम् ॥ ११५॥ मत्तद्विपेन्द्राश्वदाताङ्गवृन्दै रध्या भुजाया वलयैरिवास्याः। देशिश्रयो वेषविशेषभूषां तदाऽभ्यपुष्यज्ञयमञ्जराजः'॥ ११६॥ लताभिराकीर्णसुमानि गृह्णत्युवींभृतो नामयति द्विषांऽस्मिन्। प्रायेण निष्कामति चर्त्रपाणौ दिक्चकमाकान्तमभूत् क्रमेण ॥ ११७॥ 5 जातैजनाभिस्त्रिदशाङ्गनाभिर्जगत् समादातुमिवोद्यतेऽस्मिन्। प्रायेण निष्कामित चक्रपाणौ भिया प्रियाः खे परिरेभिरे द्राक् ॥ ११८॥ धराभिसाराय रयाद्धयानां खुरक्षतैर्दीपितमन्मथेव। प्रायेण निष्कामति चर्कंपाणौ रेणुच्छलाच्छादयति सा भानुम् ॥ ११९॥ सौभाग्यशोभां दधित क्षमायास्त्रसिन्नुदीतारूणचूर्णपुन्नैः। 10 प्रायेण निष्कामति चक्रपाणौ द्यौभीनुचक्षुस्त्रपया न्यमीलत् ॥ १२०॥ महान महोऽभृत स गुरुप्रवेशे प्रत्यालयोत्तम्भितकेत्सेतः। गतागतैर्यत्र जनस्य तस्यां नेष्टं पुरो द्वार्वतीत्वमासीत् ॥ १२१ ॥ पुरः स्फ्ररत्खर्णगिरिस्तदानीं जालंघराह्वानभृतः क्षमीन्दोः। क्षितीन्दुतन्त्रेर्युगपत्प्रवेशे नेष्टं पुरो द्वारवतीत्वमासीत् ॥ १२२ ॥ 15 पारेजलं नीरनिधरपञ्चन दिशामधीशा जयमल्लराजः। सिद्धाङ्गनाभिनेत् गीयमानं भृदां यदाः श्रीगुरुभक्तिगौरम् ॥ १२३॥ पारेजलं नीरनिधेरपइयन् निजाभिषेके हरिवेइमँभूषाम् । ससार देवः समयं तमेव साद्दयमाशास्य पुरः पुरोऽस्याः ॥ १२४॥ विभोर्निदेशात्रुपतिः स साक्षाद् मुरारिरानीलपलाशराशीन्। 20 रसालजान् वन्दनकोत्सवैषी प्रसारयामास चतुष्पथेषु" ॥ १२५ ॥ कर्पूरपूर्णेर्मृगनाभिचुर्णेः संवास्य पत्रे रचिता अपीह ।

१ 'द्विधा'-राजानः पर्वताश्च ।

२ 'चक्रपाणी' चक्रं कटकं पाणा हस्ते यस्य मिश्रलात् । चक्रपाणी वासुदेवे छुप्तोपमा । चक्रं चक्रलक्षणं रेखारूपं पाणी यस्य-एतेन भाग्यसूचा ।

३ 'चक्रपाणी' चक्रपेषु चक्रवर्तिषु अणुर्लघुः ब्रह्मदत्तः तत्र-ख्रुप्तोपमा ।

<sup>1</sup> मा० स० तृ० श्लो० ६९ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>2</sup> मा॰ स॰ तृ॰ श्लो॰ ६९ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । माघे 'रध्याभुजायाः' इति ।

<sup>3</sup> मा॰ स॰ तृ॰ स्ट्रो॰ ६९ तृतीयः पादः तृतीयतया ।

<sup>4</sup> पूर्ववत्।

<sup>5</sup> पूर्ववत् । दे• ५

४ 'द्वारवतील'-द्वारं गोपुरम्-तद्वत्त्वम्, यद्वा द्वारिकालं इष्टं न आसीत्, काकुः अपि तु इष्टमेव-इयं द्वारिका-एवेति भावः ।

५ 'द्वारवतील-' एतज्ञगरशोभया द्वारवतीलं दिदश्रूणां न इष्टं प्रियम् ।

६ 'सिद्धा'-सिद्धा देवविशेषाः ।

७ 'हरिवेश्म-' ''स्तम्बभूर्विष्णुगेहम्'' [है॰ अभि• कां॰ ४ श्को॰ ४५ ] इति स्तम्भतीर्थ-नाम ।

<sup>ि</sup> पर्ववत ।

<sup>7</sup> मा० तृ० स० श्लो० ६९ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>8</sup> पर्ववता ।

<sup>🤉</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्ढो॰ ७० प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>10</sup> पर्ववत ।

<sup>11</sup> मा• तृ• स॰ म्हो॰ ७० द्वितीयः पादः द्वितीयतया। माघे 'पलाशराशीः' इति ।

द्वमावलीस्त्कलिकासहस्रसौरभ्यलोभान्न जहर्द्विरेफाः'॥ १२६॥ समुन्मिलत्सज्जनदुग्धसिन्धौ नितम्बनीविद्वमराजिभाजि । रेजुर्मरुचञ्चलघूपधूमाः प्रतिक्षणोत्कृतितरीयलाभाः'॥ १२७॥ लक्ष्मीसृतोञ्मभोधितटाधिवासान् प्राच्यानुद्वीच्यानथ दाक्षिणात्यान् । स्थलाचलेभ्यो वणिजोऽभ्युपेतान् स भोजयामास नियोगिराजः ॥ १२८॥ 5 धनानि वर्षन् बहुधा सुधासुग्-द्वमानसौ नीरदनीलभासः। मन्नी विजिग्ये फलितांस्तदेते हियेव भूमिं प्रणमन्ति सद्यः ॥ १२९॥ निजे निवेद्यासनि सिंहसूरिं शिष्यं गुरौ वन्दनकं ददाने। लतावधूंसम्प्रयुजोऽधिवेलं तस्थुर्जनाश्चित्रितभुरुहाभाः ॥ १३०॥ अथ प्रभुः स्थापितसिंहमूरीन् कांश्चित् तदैवार्पितवाचकाङ्कान् । 10 आशास्य शिष्यानधिकश्रियस्तान् बहुकृतान् खानिव पश्यति सा ॥ १३१ ॥ आश्चिष्टभूमिं रसितारमुचैर्मन्थाचलेनोन्मथितं पयोधिम्। तिरश्चकार ध्वनिधीरताभिस्तदा गुरुर्धर्मकथास्तथाक्यत्'॥ १३२॥ सुधासरः श्रीविबुधैर्निषेव्यं लोलद्भजाकारबृहत्तरङ्गैः। गुरुखरूपं समवाप्य तापः प्रापद् विनाशं न जनस्य कस्य ? ॥ १३३॥ 15 दिदृक्षया मिश्रवदान्यताया धावन्तमन्तर्धनिनं सुदृरात्। फेनायमानं पतिमापगाना-मवारयत् किं कृपणस्वभावः ? ॥ १३४॥ दाने ददानेऽधिनमधितार्थ-भरेण खिन्नं करकम्पनेन। निषेधयन्तं पथि फेनितास्य-मसावपसारिणमादादाङ्के ॥ १३५॥ पीत्वा जलानां निधिनाऽतिगाद्धोंद् लसँद्धणानां गुरुवाक्सुधां ताम्। 20 बृष्टं सुवर्णं जयमहराजा पार्श्वेऽभवत् खर्णगिरिस्तदङ्कः"॥ १३६॥ पूज्यक्रमाम्भोरुहभक्तिभावाद् वृद्धिं गतेऽप्यात्मनि नैव मान्तीः। धियां निधिः प्राप्तमुद्स्तदाऽऽविश्वक्रे स्फुरद्रृप्यकभावनाभिः" ॥ १३७ ॥

९ 'द्वमान्-' द्वमाणां मेघतुल्यताख्यापनेन परोपकारिलम् भतीवधन्यत्वं च ।

२ 'छतावधू-' लतया कस्तूर्यो संस्कृता वधूः लतावधूः-मध्यप-दलोपः । लतावत् वधूभिः संयुक्ताः अधिवेलं मुहूर्तवेलामधिकृत्य जनानां सांकर्यात् दर्शनान्तरायो मा भूत् इति दिदक्षया स्त्रीभिः

<sup>1</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७० तृतीयः पादः तृतीयतया । माघे 'घनावलीहत्कलिका'-इति । वेङ्कटेश्वरमुद्धिते माघपाठे 'यनावली-रुत्कलिका-' इति ।

<sup>2</sup> मा॰ तृ॰ स॰ ऋो॰ ७० चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>3</sup> मा॰ तृ॰ स॰ स्हो॰ ७१ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>4</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७१ द्वितीयः पादः द्वितीयतया।

<sup>5</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७१ तृतीयः पादः तृतीयतया ।

<sup>6</sup> मा॰ तृ॰ स॰ भ्रो॰ ७१ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

पतयः संगृहीताः ।

३ 'करकम्पनेन' पूर्व दत्तदाना याचका गृहं प्रति चलिताः पुनर्दानाय आहूताः 'अस्माकमतः परं धनेन अलम्' इति आश्चयेन करचालनेन निषेवं चकुः न पुनर्वाचा-धनेन मुखपूरणात् ।

४ 'लसद्गुणा-' लसद्गुणानां जलानां निधिना समुद्रेण ।

<sup>7</sup> मा० तृ० स० श्लो० ७२ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>8</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७२ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । माघे 'लोलद्भुजाकारवृहत्तरक्रम्' इति । वेङ्कटेश्वरमुदिते माघपाठे 'लोल-द्भुजाकारवृहत्तरक्रम्' इति ।

<sup>9</sup> मा० तृ० स० श्लो० ७२ तृतीयः पादः तृतीयतया ।

<sup>10</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७२ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>11</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७३ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>12</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७३ द्वितीयः पादः द्वितीयतया ।

एवं विसं पुण्यविभृतिमन्ना-ऽनुभूय मध्येमरुदेशमाप्तम्। क्षिप्ता इवेन्दोः सरुचोऽधितीरं शिष्या गुणौधैरभिजग्मुरीशम्'॥ १३८॥ तदेव दैवाज्जलदातिवृष्ट्या मर्रुनदीमातृकतां जगाहे। क्षिप्ता इवेन्दोः सरुचोऽधितीरं हंसावंटीराक्तत्यन्नतोऽगात् ॥ १३९॥ प्रतिस्थलं धन्वनि धन्वभृद्धिर्भूपैः स सम्मान्य कृतप्रवेदाः। 5 संवर्द्धितः पौरकनीविमुक्ता मुक्तावलीराकलयाश्रकार' ॥ १४० ॥ साटोपमुर्वीमनिशं नदन्तो धर्मोपदेशेषु मरौ विह्नत्य। पवित्रयन्तः कतिचित् समान्ते जग्मुर्गणीन्द्रा गिरिमेर्देपाटम् ॥ १४१ ॥ आदाय सिन्धोजर्रुढा धरिन्नीं यैः प्राविषयिन्त समन्ततोऽमी। तद्म्भसां सञ्चयपात्रभृते व्यालोकयत् ते सरसी वश्नी सः ॥ १४२॥ 10 समीयुषः सङ्घजनस्य यानि स्नानैर्मिथः सङ्घटनाच्युतानि । तान्येकदेशान्निर्भृतं पयोधेर्भ्रान्सैव रत्नानि समार्थ्रयंस्ते ॥ १४३ ॥ तटेष्वटद्वारणवाजिराजि स्त्रीसौर भेयीजलविम्बितानि । तान्येकदेशान्निभृतं पयोधेः साम्यं सर्स्योः प्रकटं विचकुः' ॥ १४४ ॥ श्रीमज्जगितंसहमहीमहेन्द्र-विवन्दिषाभ्यागमने गजेन्द्रान् । 15 सुरिर्मदैः सिक्तभुवोऽङ्गभाजः सोऽम्भांसि मेघान् पिबतो ददर्शं ॥ १४५ ॥ उद्वल मेघैस्तत एव तोयमहाय भूमिः परिपूर्यते सा। सुखादुता स्यात् कथमन्यथाऽस्मिन्-अम्भोधराम्भोनिवहे विहेतुः' ॥ १४६ ॥ शास्त्रेहेढीकृत्य दयासमर्थ-मर्थं मुनीन्द्रैरिव सम्प्रंणीताः। तथा कथास्तस्य नृपस्य वज्ञयिकयासु निष्ठाः सहसोपदिष्ठाः ॥ १४७॥ 20 आनार्यंनिक्षेपनिषेधमत्र सन्धाय सुरेरुपदेशरूपीत्।

१ 'क्षिप्ता इवेन्दोः' गुणौषैः क्षिप्ताः प्रेरिता इव इन्दोः चन्द्र-शास्त्रीयोपाध्यायादेः बिष्याः

<sup>&#</sup>x27;सरुवः' रुचिशाखीयभुनियुक्ताः

<sup>&#</sup>x27;अधितीरम्' समीपम् । अधिकं तीर्यते अनेन अधितीरो गुरुखं वा।

२ 'हंसान-' द्वितीयकाव्येऽपि हंसावलीः हंसदााखीयमुनीनां श्रेणीः परयन् । 'क्षिप्ताः' इत्यादि प्राग्वत् ।

३ 'साटोपमू-' साडम्बरं भुवम् ।

४ 'गिरिमेद-' गिरिभिः उपलक्षितः मेद्पाटदेशः-मध्यपद-लोपसमासः ।

<sup>1</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७३ तृतीयः पादः तृतीयतया । माघे 'स रुवोऽधिवेलम्' इति पृथक् पृथक् ।

<sup>2</sup> पूर्ववत्।

<sup>3</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७३ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>4</sup> सा० तृ० स• स्टो० ७४ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>5</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७४ द्वितीयः पादः द्वितीयतया ।

५ 'कदेशान्' एकदा समकालम्, ईशान् गुरून् सम्मुखागतस्य संघस्य । 'ईशान्' इति [ समीयुषः ] इत्यस्य कस्रप्रत्यस्य कर्म ।

६ 'निमृतम्' निमृतं निश्चितं यथा स्यात् तथा । निमृतं राशीभवनं वा।

७ '-ते' ते द्वे सरसी कर्मभूते रत्नानि समाश्रयन्

८ 'सरस्योः' पींछोला-उदयसागरयोः तडागयोः ।

९ 'इव संप्र-' इवशब्दोऽत्र भिज्ञक्रमः-संप्रणीता इव नवाः कृता इव ।

१० 'आनाय-' "आनायो मत्स्यवन्धनम्"।

१९ '-उपदेश-' प्रशस्तोपदेशात् ।

<sup>6</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७४ तृतीयः पादः तृतीयतया । 7 प्रवेवत् ।

<sup>8</sup> मा० तृ० स० श्लो० ७४ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>9</sup> मा॰ तु॰ स॰ श्लोक ७५ प्रथमः पादः प्रथमतया । माघे 'उद्दुल्य' इति ।

<sup>10</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७५ द्वितीयः पादः द्वितीयतया ।

आलोकयामास हंरिः पतन्तीर्भक्तया तदंहघोर्जनता जगलाः' ॥ १४८॥ व्युत्क्रम्य मासांश्चतुरः पुरेऽस्य गच्छन्तमार्यं तमनुव्रजन्तीः। न रक्षितुं ताः क्षितिपः शशाक नदीः स्मृतीर्वेदमिवाम्बुराशिम्'॥ १४९॥ विक्रीय दिश्यानि धनान्युरूणि संलब्धलाभा वणिजो द्विधाऽपि। पुरीव चकुर्विपिनेऽस्य सेवां क भोगलाभो न हि भाग्यभाजः' ॥ १५० ॥ 5 स्थित्वा स्वदेशेऽब्दयुगं शमीन्दुर्द्वैप्यानसाबुत्तमलाभभाजः। चिकीर्षुराह्वातुमितान् सुराष्ट्रां चचाल नन्तुं विमलाचलेन्द्रम्' ॥ १५१ ॥ शत्रुञ्जये श्रीपरमादिदेवं नत्वाऽिधतीरं प्रभुराप्तवांश्च । तरीषु तत्रत्यमफल्गु भाण्डं निक्षिप्य सङ्घोऽप्यभिजग्मिवांश्च ॥ १५२ ॥ अज्झाहरे श्रीजिनमाश्वसेनिं तथोन्नते हीरगुरोः क्रमाञ्जे। 10 प्रणम्य तत्रैल स बोधिबीजं सांयात्रिकानावर्पतो ददर्श ॥ १५३ ॥ उत्पित्सवोऽन्तर्नदभर्तुरुचैर्द्वीपाख्यपुर्याः प्रमदान्निवासाः। गुरोः प्रणामाय सनागरीका रेजुर्विमाना इव केतुपक्षैः' ॥ १५४ ॥ लङ्कापुरी किं विजिताऽनयैव गरीयसा निःश्वसितानिलेन । चलोर्मिमालाप्रतिबिम्बद्मभात् सवेपधुनीरिधमध्युवासः ॥ १५५ ॥ 15 मुक्ताफलैर्वीचिकरान् वितल तन्नेश्वरं वर्धयतः पयोधेः। पयांसि भक्तया गरुडध्वजस्य तदुत्सवज्ञीप्सृतयोद्विचेलुः ॥ १५६ ॥ पुरः प्रवेशे शमिनामिनस्य प्रसृतवृष्ट्यादिमहं नृदेवाः। चकुस्तदैक्ष्योच्छलदुर्मिद्म्भाद् ध्वजानिवोचिक्षिपिरे फणीन्द्राः" ॥ १५७ ॥ 20 तमागतं वीक्ष्य यूँगान्तबन्धु-भुजं भुजङ्गप्रभुजनीयम्। संस्थाप्य मासांश्रतुरः क्षमीशं ननन्द सङ्घोऽनघभक्तिकृत्यैः"॥ १५८॥ ततः क्रमात् सञ्चलितं यतीन्द्रमुत्सङ्गराय्याशंयमम्बुराशिः। उर्मीकरैर्देवकपत्तनस्यं भुजिष्यवद वीजयति स्म वातैः" ॥ १५९ ॥

१ 'हरिः' जगत्या भुवः हरिः इन्द्रः-जगत्सिह्नामा ।

२ 'ताः' जनताः ।

३ 'खदेशे-' खेषाम् आत्मीयानां, खानां ज्ञातीनां वा देशो गुर्जरत्रा तत्र वर्षद्वयम् ।

४ '-आवपतो-' सम्यक्लबीजम् आवपतः प्ररोहयतः ।

<sup>1</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७५ तृतीयः पादः तृतीयतया ।

<sup>2</sup> मा० तृ० स० श्लो० ७५ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>3</sup> सा० त० स० श्लो० ७६ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>4</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७६ द्वितीयः पादः द्वितीयतया ।

<sup>5</sup> मा० तृ० स० म्हो० ७६ तृतीयः पादः तृतीयतया ।

<sup>6</sup> मा० तृ॰ स॰ श्लो॰ ७६ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे '-नावपतोऽभ्यनन्दत्' इति ।

५ '-वीचिकरान्' वीचय एव कराः पाणयः तान् ।

६ 'युगान्त-' युगस्य शकटाप्रभागस्य अन्तैर्धर्मेदीर्घतादिगु-णैर्बन्धुभूतौ भुजौ यस्य सः-तम् ।

७ 'मुत्सङ्ग-' मुदां हवीणां संगो यत्र ताहक् श्रय्या-उपाश्रयः तत्र स्थितम् ।

<sup>7</sup> मा० तृ० स० श्लो० ७७ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>8</sup> मा॰ तु॰ स॰ श्लो॰ ७७ द्वितीयः पादः द्वितीयतया ।

<sup>9</sup> मा० तृ० स० श्लो• ७७ तृतीयः पादः तृतीयतया ।

<sup>10</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७७ चतुर्यः पादः चतुर्यतया ।

<sup>11</sup> मा॰ तृ॰ स॰ स्हो॰ ७८ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>12</sup> मा॰ तु॰ स॰ श्लो॰ ७८ द्वितीयः पादः द्वितीयतया ।

देवागमे देवकपत्तनारूयमुत्सङ्गर्शय्याद्यायमम्बुराद्याः। गर्जन्मृदङ्गध्वनिसन्निधानैरनर्तयचऋरुकेतुहस्तम् ॥ १६० ॥ अथाभ्युपेतं बहुबुद्धिधान्नामुर्त्सङ्गराय्यारायमम्बुराशिम् । श्रीवीर बाब्दाद्विजयं स्विशाष्यं परपर्श हस्ताम्बुरुहा शमीशः'॥ १६१॥ अव्षयवैद्षयभरं तमेक्ष्य स्तुवन् कलाभ्यासगुरुं तदीयम्। प्रत्युज्जगामेव गुरुप्रमोद-मेदखलैस्तुष्टमनास्तदङ्गेः ॥ १६२॥ सृरिः सरखानिव तं कलाभिस्तूर्णं प्रपूर्णं समवेक्षमाणः। सोमं प्रकृत्येव समुञ्जलास प्रसारितोत्तुङ्गतरङ्गबाहुः ॥ १६३ ॥ उत्सङ्गिताम्भःकणिको नभस्वान् इवर्षिराजोऽप्रतिबन्धचारी । वीरेण तेनान्तिषदाऽनुगम्यः सन्तापमुर्व्या द्विविधं जहार'॥ १६४॥ 10 प्रभोः स गाम्भीर्यगुणैर्यशाखानुदन्वतः खे<sup>3</sup> दलवान् ममार्ज । अहर्निशं सेवनया रॅंजांसि नृनं विनेयो विनयैरनूनः ॥ १६५॥ शिष्यः प्रतीरे चरतः स विद्वानुदन्वतः खेदलवान् ममार्ज । सूरेर्विहारे तपतस्तपांसि बाह्यांस्तथाऽभ्यन्तरगान् विधेयैः ॥ १६६॥ स्थित गुरौ स्थानवतः प्रसुप्ते सुप्तस्य निर्देशदिशैव मार्गम्। 15 तस्यानुवेलं व्रजतोऽतिवेलं तपस्यतः श्रीर्ववृधे सुसुक्षोः ॥ १६७॥ अहर्निशं बोधधरस्य वैया-वृत्त्यादिकृत्येषु निदेशवृत्तेः। तस्यार्तुंवेलं व्रजतोऽतिवेलँ-मीर्यासमित्यार्सं यशःप्रकाशः ॥ १६८॥ प्रतिस्थलं मण्डलतीर्थभावं समर्थयन्तं जलधेः समीरः। सुंखः सिषेवे श्रमणाधिपं तम्-एलावनास्फालनलब्धगन्धः¹° ॥ १६९ ॥ 20

९ '-मुत्सक्क-' उत्सक्कः कोडः स एव शय्या तत्र स्थितम् ।

२ '-धान्नामुत्सङ्ग'-बुद्धिधान्नां समुद्रम् । उत्सङ्गे शयौ करी उत्सङ्गशयौ, तो यस्य स्तः तद् उत्सङ्गशयि जिनिबम्बम्-तत्र आशयो यस्य सः तम्-जिनिबम्बध्यायिनम् ।

३ 'ख दल-' ले धने दरवान् सभयः-गतधनस्पृहः । यद्वा से ज्ञाती दलवान् बहुज्ञातिः इत्यर्थः ।

४ 'रजांसि' पापलक्षणानि ।

<sup>1</sup> पूर्ववत्।

<sup>2</sup> पूर्ववत् । केवलम् –माघे '-राशिः' इति ।

<sup>3</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७८ तृतीयः पादः तृतीयतया ।

<sup>4</sup> मा॰ तृ॰ स॰ स्हो॰ ७८ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>5</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७९ प्रथमः पादः प्रथमतया । माघे '-कणको' इति ।

<sup>6</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७९ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । माघे

५ 'विधेयः' 'विधेयो विनयस्थः स्यात्" इति हैमः [है ० अभि० कां० ३ श्लो० ९६]

६ '-अनुवेलम्' ईर्यासमित्या व्रजतः ।

७ - 'अतिवेल'-अतिवेरं शरीरातिक्रमेण तपस्यन्तम् । "वेरं शरीरम्" कोषे । [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ स्त्रो॰ ४४८]

८ व्रजतः तस्य अतिवेलं समुद्रवेलातिकमेण तथा यशः-प्रकाशः आस दिरीपे ''अस गति-दीप्ति-आदानेषु'' धातुः ।

९ 'सुखः' सुखयति इति सुखः । "पचाद्यच्" ।

<sup>&#</sup>x27;खेदलवान्' इति समस्तम् ।

<sup>7</sup> पूर्ववत् । 'खेदलवान्' इति माधवत् ।

<sup>8</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ७९ तृतीयः पादः तृतीयतया । माघे 'त्रजतोऽधिवेलम्' इति ।

<sup>9</sup> पूर्ववत् ।

<sup>10</sup> मा॰ तृ॰ स॰ स्टो॰ ७९ चतुर्थः पादः चतुर्यंतया । माघे 'एत्यलतास्फा-' इति ।

उत्तालतालीवनसम्प्रवृत्त-निर्यासपानाभूपतीन्निषिध्य। अन्वीयमानः सबलं गुरुस्तैर-जनप्रबोधाय भुवि व्यहार्षीत् ॥ १७० ॥ अब्धेरहम्पूर्विकया तरङ्गाः समीरसीमन्तितकेतकीकाः। नन्तुं प्रवृत्ता इव तीरदेशे प्रेम्णा व्यलोक्यन्त यतिक्षितीशैः'॥ १७१ ॥ उत्सारितैरुवतरैस्तरङ्गेर्भुक्तामणीदेवमणीचकौँघैः। 5 आसेदिरे लावणसैन्धवीनां प्रसादनानां विधयस्तदैभिः ।। १७२॥ वीरँस्य तस्य प्रशमानुकम्पा वबोधभक्तयादिगुणान् निशम्य। सङ्घानुगच्छद्धनतृर्थनाद-स्पर्द्वोद्धतध्वानवतः पयोधेः। सरित्प्रसङ्गेः सुभगा निगृहाश्-चमूचरैः कच्छभुवां प्रदेशाः ॥ १७४॥ 10 लवङ्गमालाकलितावतंसाः श्रीसूरिराजानुगसङ्गलोकाः । तीर्थेषु यात्रार्चनदानकृत्येर्-बसुर्घनस्य प्रतिमृहहूपाः ॥ १७५॥ सुघा इवाब्धेर्वसुधावतीर्णास्ते नालिकेरान्तरपः पिबन्तः। श्रीदेवसूरेरनुयायिभावाद् नरा द्युसद्मान इव व्यराजन् ॥ १७६ ॥ मुक्तावलीभूषितकण्ठदेशा लज्जापसुनैधृतकर्णपूराः। 15 आखादिताऽऽर्द्रेकमुकाः समुद्रात् प्रियौचितीः प्रापुरनङ्गवयः ॥ १७७ ॥ विह्नत्य सिन्धोः सविधे तदेवं गन्तुं प्रवृत्ता गिरिदुंर्गमीद्याः। श्रुत्वान्तरे सङ्कजनस्य तस्मादभ्यागतस्य प्रतिपत्तिमापुः ॥ १७८॥ तुरगदाताकुलस्य परितः परमेकतुरङ्गजन्मनः परिविदितागमस्य सततं रहितस्य सदा ग्लेभागमैः। 20

२ '-एभिः' गुरुभिः सेवाप्रकारा आसेदिरे प्राप्ताः ।

३ 'वीरस्य' तस्य जन्मतः ।

४ 'खर्' खों।

५ '-उज्जगिरे' गीताः बिडोजश्रमृचरैः देवैः ।

६ 'कच्छभुवाम्' कच्छनान्नो देशस्य भूमीनां प्रदेशाः ।

७ 'कच्छभवां' वनभूमीनाम् ।

<sup>1</sup> मा० त० स० श्लो० ८० प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>2</sup> मा॰ त॰ स॰ श्लो॰ ८० द्वितीयः पादः द्वितीयतया ।

<sup>3</sup> मा॰ त॰ स॰ श्लो॰ ८० तृतीयः पादः तृतीयतया ।

<sup>4</sup> मा० तु० स० श्हो० ८० चतुर्थः पादः चतुर्यंतया ।

<sup>5</sup> पूर्ववत् ।

<sup>6</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ८१ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

८ '-घनस्य प्रति-' घनाघनः इयामः तद्वत् लवङ्गावतंसैः तेऽपि लोकाः रयामतया प्रतिमल्लाः ।

९ 'लज्जा-' लाजमर्यादा नाम वनस्पतिविशेषः समुद्रतीरे एव भवति ।

९० 'गिरिदुर्ग-' गिरिदुर्गं गिरिनारायणनामतीर्थम् शिरिनार इति भाषा ।

११ 'शुभागमैः' शुभाः प्रशस्ताः अगमा बृक्षाः तैः ।

<sup>7</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्टो॰ ८१ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । माघे 'नारिकेल-' इति ।

<sup>8</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ८१ तृतीयः पादः तृतीयतया ।

<sup>9</sup> मा॰ तृ॰ स॰ श्लो॰ ८१ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माचे 'प्रतिपत्तिमीयुः' इति मेदः ।

### बहुकमलांकरेन्द्रकलितस्य जनस्य ग्रह्मभावतंत्रः-चिरविगतश्रियो जलनिधेश्च तदाऽभवदन्तरं महत् ॥ १७९॥

।। इति श्रीदेवानन्दमहाकाव्ये दिव्यप्रभापरनाम्नि ऐङ्काराङ्के माघसमस्यार्थे श्रीतपागच्छीयमहोपा-ध्यायश्रीमेघविजयगणिविरचिते युवराजस्थापन-मरुधर-मेदपाट-सुराष्ट्राविहारवर्णनानानापाद-

समस्याङ्कितस्तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

5

10

# चतुर्थः सर्गः।

॥ श्रीशङ्केश्वरपार्श्वनाथाय ऐँ नमः ॥

अथ प्रभातप्रभया विभिन्नं निश्चास्तिमस्नं ग्रहकान्तिमिश्रम् । प्राप्याश्रितं दुर्गिमवोग्नरत्नम् असौ गिरिं रेवतकं ददर्शं ॥ १ ॥ शृङ्गिरभङ्गेः सुभगं निजाङ्ग-च्यालीनपीनद्वलतावलीनाम् । मा घर्मबाधास्त्विति सूर्यरदमीन् पुनः पुना रोद्धिमवोन्नमिद्भः ॥ २ ॥ सेवे शिवाभूर्भुवि तीर्णकामो वितीर्णकामो भगवान् सदा यम् । कृतालये कोमलताभिरामं लताभिरामिन्नतषद्पदाभिः ॥ ३ ॥ श्रीनेमिनाथं जिनमानिनंसुर् न मानिनं सुस्यक्षिः स शैलम् । तमुचयौ सङ्कलताभिरामं लताभिरामिन्नतषद्पदाभिः ॥ ४ ॥

पाठान्तरम् ]

सहस्रसङ्ख्यैमेनुजैः स सत्रा-ऽधिरु नेमीश्वरमस्य शृङ्गे। ननाम वक्त्रांशुजितेषराका-निशाकरं साधुहिरण्यंगर्भम् ॥ ५॥ स्पृष्टस्फुटस्फाटिकचैत्यमेष तुष्टाव तं नेमिनमञ्जनाभम्। कैलासवेदमानमिभाजिनेन विभक्तभसानमिव स्परारिम् ॥ ६॥ दद्भी देवं महितुं गतानां विद्याधराणां महितुङ्गतानाम्।

20

15

१ - 'कमलाकरै-' कमलाकरा वणिजः ।

<sup>-&#</sup>x27;एन्द्र-' ऐन्द्रम् इन्द्रसमृहः, यद्वा इन्द्रः खामी भगवान् स एव इति खार्थे अणि एन्द्रः तेन सहितस्य ।

२ '-प्रभावत-' गुरुणा प्रभावान् गुरुप्रभावान् तस्य ।

३ 'तीर्णकामो' तीर्णः मुक्तः कामः स्मरः येन । पक्षे दत्ता-भिलाषः ।

<sup>ी</sup> मा० तृ० स० श्लो० ८२ प्रथमः पादः प्रथमतया, चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>2</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ १ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे 'रैवतकम' इति ।

<sup>3</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ २ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे 'पुनः पुना' इति ।

४ 'कृतालये' लताभिः कृताश्रये ।

५ '-आमन्त्रितपद्रपदाभिः' आमन्त्रितम् अभ्यस्तम्, षद्रपदं नाम अमरनिलसिनं रतं यामु ताः-ताभिः । यद्वा षट्पदे छन्दो-विशेषे आमन्त्रिताः सुताः ताभिः । आहिताश्यादिवत् परनिपातः ।

६ 'साधुहिरण्य-' साधूनां धातारम् शिवमार्गविधेर्विधानात् ।

७ 'महितुङ्गतानाम्' स गुरुः, विद्याधराणां राजिं ददर्श ।

<sup>4</sup> मा० च० स० श्हो० ३ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>5</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ३ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>6</sup> मा॰ च॰ स॰ स्टो॰ ४ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे 'साधु' इति पृथक् पदम् । इषराका-आश्विनपूर्णिमा शारदी पर्णिमा।

<sup>7</sup> मा० च० स० श्लो० ५ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

10

15

स राजिमुत्पिञ्जलजातपश्रैर्विहङ्गमानां जलजातपश्रैः ॥ ७ ॥ सरोजिनीपञ्चलवाऽऽदरेण रष्टोजिसता चित्रलवा दरेण। राजी सद्द्योभाऽजलजा-ऽऽतपन्नैविंहङ्गमानां जलजा-तपन्नैः'॥ ८॥ शिरःस्फुरत्केतुसुधाशिसिन्धृन् कपोतपोतस्थितिनीलकण्ठान् । गिरिं जगाहे स गुरुर्विहारान् रुद्राननन्तानिव धारयन्तम् ॥९॥ तचात्रयाऽऽत्मानमसौ पवित्रम् आधाय तस्माद् विजहार सूरिः। यामस्य पद्यन् विषयप्रधानं द्युचीरंपः दौवलिनीर्द्धानम् ॥ १०॥ रामाभिरामाभिकदर्शनीयं वैत्सादिवत् सादिजनैरन् नम्। श्चास्याँनि शस्यानि च दुँष्किरात-रक्षोभिरक्षोभितमुद्धहन्तम् ॥ ११॥ लाभादिलाऽभादिह रत्नमुक्ता-राज्या सुराज्याऽऽञ्च तमाप येन। देवो 'हदेवोऽहतनुद् विनोदं रक्षोभिंरक्षोभितमुद्रहन्तम्' ॥ १२ ॥ तद्राजघान्यां नगरे नवीने तस्यौ गुरुर्यत्र विहारपङ्केः। भवन्ति नैव स्तुवतां जनानाम्-उच्छायसौदर्यग्रणा मृषोद्याः'॥ १३॥ क्रमाद गणिवीर इह प्रभूणां दृष्ट्या गुणोघैर्ववृधे तथालम्। यथा स्पुरस्यात्रसुवां सुनीनाम्-उच्छायसौन्दर्यगुणा सृषोधाः ॥ १४॥ तस्याः पुरश्चारुपयोधिवेला-दुकूलभाजस्तुलना कथं स्यात्। एकापणादेव समेत्य यस्यां जग्राह रह्नान्यमितानि लोकः ॥ १५॥ कान्ताननेभ्योऽन्यपदे सरस्यां-ऽऽरमज्जनानां चिरमज्जनानाम्।

<sup>9</sup> महि उत्सववत् तुः तानं गीतलयो यस्याः ताम् । किम्भू-तानाम् ? विद्येः पिक्षभिः मा उपमानं येषां ते-तेषाम् । महितुं पूजितुम्, जलजातानि कमलानि तेषां पत्रैः । किम्भूतैः पद्मपत्रैः ? उत्-अतिश्येन पिज्ञराणि पिङ्गानि नवानि पत्राणि येषु तैः पत्रैः ।

२ 'तपत्रैः' तपं सपगणं त्रायन्ते तपत्रा गुरवः तैः पक्षिणां श्रंणी दृष्टा । किंभूता ? पद्मिनीपत्रखण्डस्य आदरेण चित्ररवा नानाहता, दरेण भयेन उज्झिता । किंभूता ? आतपत्रैः छत्ररूपैः पद्मपत्रैः सशोभा सश्रीका । किंभूता ? जलजा अजलजा स्थलजा राजी ।

३ 'यामस्य' यामनाम्ना राजा तस्य ।

४ 'शुचीरपः' शुचीः अपः पवित्राणि जलानि तद्रूपाः शैव-लिनीः नचीः-शेवालवतीर्वा । यद्वा 'शुचीरपः' सुष्ठु चीरं श्वेतं पाति यः सुचीरपः ।

<sup>1</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ६ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>2</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ६ चतुर्थः पादः चतुर्थतया।

<sup>3</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ७ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे 'रुदाननेकानिव' इति मेदः।

<sup>4</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ८ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>5</sup> मा॰ च॰ स॰ स्डो॰ ९ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

५ 'रामा–' नार्यः । अभिरामा अभिकाः कामुकाः तैर्दर्शनीयम् ।

६ 'वत्सादिवत्' बत्सादिदेशवत् अश्वारोहैः पूर्णम् ।

७ 'शस्यानि' धान्यानि फलानि वा-उद्वहन्तम्-वर्ष्याणि ।

८ 'दुष्किरात-' भिल्लह्पराक्षसे अक्षोभितम् ।

९ 'देवो नृदे-' देवः नाम्ना नृरूपेण देवः आशु तं देशम्, येन कारणेन तं देशम् आप तेन रम्नमुक्ताराज्या लाभात् इला भूः अभात् । किंभूता १ सुराज्या । किंभूतो देवः १ अनृतनुत् असल्यवारकः ।

१० 'रक्षोभिन' रक्षोभिः पिशाचदेवैः छलप्रहादिना अक्षोमितम् – अनुपद्रतम् ।

११ 'मृषो-' असत्याः ।

९२ 'आरमज-' आ समन्तात् रमजनानाम्, निरमजनानि स्नानानि तेषां योग्ये सरसि ।

<sup>6</sup> मा० च० स० श्लो० ९ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>7</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ९० चतुर्थः पादः चतुर्थंतया । माघे 'उच्छ्रथसौन्दर्य–' इति पाठः ।

<sup>8</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ९० चतुर्थः पादः चतुर्थंतया । माघे 'उच्छाय' इति ।

<sup>9</sup> मा॰ च० स० स्ठो॰ ११ चतुर्थैः पादः चतुर्थतया ।

योग्येऽत्र भृङ्गी रमते विमुक्त-रसाऽऽनमत्तामरसा न मत्ता ॥ १६॥ मुक्तादाया पावृषि कदमलेऽपि नैदीपवाहे घनदीप्रवाहे। हंसा जहत्वत्र जलाश्रयाणां रैसा नमत्तामरसा न मत्ताः'॥ १७॥ यस्यां जगत्प्राणकनाणंकार्थम्-उद्दृष्ट्वशालासु जलाध्वनाऽऽप्तः । भूभर्तुरुद्गासितमूर्तकीर्तेर्-लीलां दधौ राजतगण्डदौलः'॥ १८॥ 5 ततश्चतुर्मासकपारणायां श्रीसिद्धशैलं शमिनामथेशाः। श्राद्धैः समृद्धैः सह सङ्घसार्थम्-आनिन्यिरे वंद्याकरीरनीलैः ॥ १९॥ निषेवते यत्र जिनेषु मुख्यं सभा सुराणां रसभासुराणाम् । नाद्दष्टै-दृष्टादिरिहाप्यते तत् विपर्कगानामविपन्नगानाम् ॥ २०॥ छायां ध्रुवां यत्र करोति सान्द्रा रसालराजिः सुरसींलराजि। 10 क्किश्नाति नीरीं न तदातपस्य विपन्नगानामविपन्नगानाम् ॥ २१ ॥ [ पाठान्तरम् ] अथाद्रिसन्धेः स्फुटिकानुबन्धे रेजेऽधिकं सङ्घनिवेदाबिम्बम् । पात्रे गुणास्ये प्रकृतेर्यदाहुः सङ्कान्तिमाक्रान्तिगुणातिरेकाम् ॥ २२ ॥ दृष्टोऽपि दौलः स मुहुर्मुनीन्दोरपूर्ववद् विसायमाततान । क्षणे क्षणे यन्नवतासुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः ॥ २३॥ 15 अलायतं तं सहसाधिरोढुं मला येंतं दुश्वरितान्नितान्तम्। उत्कं घरं कश्चिदुपेत्य सूरिम्-उत्कन्धरं दार्हेक इत्युवाच ॥ २४॥

<sup>9 &#</sup>x27;शृङ्गी' नारीमुखेभ्यः अन्यत्र शृङ्गी न रमते । किंभूता शृङ्गी ? विमुक्तानि रसेन आनमन्ति तामरसानि यया सा । मत्ता पुष्टा ।

२ 'नदीप्रवाहे' मौकिकलोमेन हंसा जलाश्रयाणां भूमीर्न नहित । नदीश्रोतिस, घनेन मेघेन दीप्तो वाहो वहनं यत्र तिसन् । किंभूता हंसाः ? मत्ताः पुष्टाः ।

३ 'रसा-' भूमीः । नमन्ति तामरसानि यासु ताः ।

४ - 'नाणकार्थ-' अर्थेन नित्यसमासः ।

५ 'संघ-' संघोऽत्र चतुर्वर्णः तीर्यरूपः साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका-समुद्रायस्सार्थः तत्प्रसङ्गी अन्यलोकवर्गः ।

६ 'वंशकरीर-' वंशः अन्वयः स एव करीरः कुम्भः तत्र नीलैः नीलरक्षतुल्यैः।

<sup>1</sup> मा॰ च॰ स॰ स्हो॰ १२ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>े</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ १२ चतुर्यः पादः चतुर्यंतया । मापे 'मला' ।

<sup>3</sup> मा० च० स० श्लो० १३ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>4</sup> मा॰ च॰ स॰ म्हो॰ १४ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>5</sup> मा॰ च॰ स॰ म्हो॰ १५ चतुर्थः पादः चतुर्यंतया ।

<sup>6</sup> पूर्ववत् ।

हे॰ ६

७ 'नाहष्ट-' अहुष्टं बहुयादि । दुष्टं खु-परचक्रजं भयं न आप्यते ।

८ किंभूतं भयम् ? नगानां विपत्-तह्णां पर्वतानाम् आपत् । अविपदः अदोषाः ससंपदो वा नगा हुमा येषु तेषाम् ।

९ 'रसाल-' आम्रपङ्किः ।

९० 'सुरसाल-' सुरसालेन देवतरुणा राजते यः स सुरसालराद् तत्र पर्वते ।

<sup>99 &#</sup>x27;नारीम्' नगानां शैलानाम् भातपस्य विपत् नारीं न क्रिश्नाति ।

१२ '-अविपन्नगानाम्' अविपन्नं पूर्णं गानं यस्यास्ताम् ।

१३ 'अत्यायतम्' अतिरीर्घ घिया मत्या ।

१४ 'यतम्' यतं दुश्वरिताद् उपरतम् ।

१५ 'दारुक-'दाकाण के मत्तके यस्य स भारवाही संघसारियर्वा ।

<sup>7</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ १६ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे 'संकान्तिमाकान्त⊸' इति ।

<sup>8</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ९७ संपूर्णोऽयं श्लोकोऽत्र । केंबलम्— 'मुनीन्दोः' स्थाने माचे 'मुरारेः' इति पाठः ।

<sup>9</sup> मा॰ च॰ स॰ म्हो॰ १८ चतुर्थः पादः चतुर्थेतया । अन्य-दपि साम्यं वर्तते ।

10

15

रक्षांशुभिर्गगनरबंश्यां सपक्षेर्यां चित्रयन्तमवनीं च जलैः पिवत्रैः। चूडामणीयितजिनप्रथमांहिमेनम्-उद्वीक्ष्य को न भुवि विस्मयते नगेशम् ॥२५॥ सुरधनुषि तते तपात्ययर्तावुभयतटस्फुटकाश्वनोपलोऽसौ। कलयति शिखरी विलम्बिघण्टाद्वयपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम् ॥ २६॥ [पुष्पिताप्रा]

गिरिरयं वियताऽधित सङ्गतिं सहैरितालसमाननवांशुकः । वसुतटीः अयतेऽत्र सुरो नटन् सहरिता लसमाननवांशुकः ॥ २७॥

निजिगराशिषमाह तवानंमत्-सहिरतार ! समान ! नवां शुकः । तदनु राजगणः कुरुते नितं सहँरितारसमाननवांशुकः ॥ २८॥ [ दुतिविल्णिवतम् ] एवं गिरौ निवसतः स गिरोऽस्य शृण्वन्-आरुश्च शैलमभिनम्य युगादिदेवम् । दन्ने पुरोनिहितवीरसुनिः समत्वम्-उत्सङ्गसङ्गिहरिणस्य सृगाङ्कमूर्तेः ॥ २९॥

सङ्घस्य तेन चरता धुरि दारुकेण खाम्यादिदेश पथि दर्शितभूरिचैत्यः। उद्धारलाभमिह तीर्थकृतो गृहस्य मृत्सङ्गसङ्गिहरिणस्य मृगाङ्कमूर्तेः ॥ ३०॥

देवादेशाहुँक्ष्मणैस्तैः सर्रामैर्जीणींद्वारा निर्मितास्ति हाराः।

चकुश्चश्चत्केतुभिः प्रान्तरार्तस्वर्शेकस्त्रीगात्रनिर्वाणमत्र' ॥ ३१ ॥ प्रथमेशितुर्विहितपूजना दीपँनैस्तद्युः पदं गृहमणेर्जना दीपनैः ।

ृ हषदोऽपि यत्र घनगढचेंामीकराः संवितुः कचित् कपिरार्थेन्ति चामी कराः⁵ ॥ ३२॥

१ '-गगनरत्न-' -सूर्य-।

२ 'सहरिताल-' सहरिता दिक्सहितेन । 'अल-समान-' अल-अलम्-हरितालम् तेन तुल्यनविकरणः ।

३ 'वसुतटीः सहरिताः' खर्णतटीः सहरिताः सनीलतृणाः । किम्भृतः सुरः ? लसमाननवांशुकः-वीप्रनव्यवसनः ।

४ 'तदानमत्-' हे आनमत्सचन्द्रनक्षत्र ! । समान !-ज्ञानस-द्वित ! । ग्रुकः निजगिरा नवां तव आह विक्त ।

५ 'सहरितार-' ससुवर्ण-रूप्यतुस्यनववसनः ।

६ 'मुत्सक्क-' मुदां संगा यस्माद् यस्य वा ईटक् संगी सेवकः । मृगः श्रष्टक्षिडं यस्याम्- ईटशी मृर्तिर्यस्य-शान्तितीर्यकृतः ।

७ '-लक्ष्मणैः-' इभ्यैः ।

८ 'सरामै-' सस्त्रीकै:।

९ 'प्रान्त-' "प्रान्तरम्-दूरश्रून्योऽष्वा" [है० अभि० कां० ४ को० ५१]

१० 'दीपने-' करमीरजद्रव्यैः।

<sup>99 &#</sup>x27;-चामीकराः' यत्र पदे स्थाने दषदोऽपि घनं बहु, गुप्तं खर्णं यासु ताः-तादशः-सन्ति ।

१२ 'कपिशयन्ति' तथा यत्र सूर्यस्य अमी कराः कपिशयन्ति वानरहस्तवद् भान्ति-मन्दशकाशा भवन्ति-इत्यर्थः ।

<sup>1</sup> मा॰ च॰ स॰ स्हो॰ १९ चतुर्थ पादः चतुर्थतया । माघे 'को भूवि न' इति ।

<sup>2</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ २॰ उत्तरार्थम् । माघे 'बहृति गिरि-रयं विलम्ब-' इति शब्द-मेदः । अर्थमेदो न विश्वते ।

<sup>3</sup> मा॰ च॰ स॰ स्टो॰ २१ द्वितीय-चतुर्थपादी द्वितीय-चतुर्थपादत्वेन ।

<sup>4</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ २१ द्वितीय-चतुर्थपादी द्वितीय-चतुर्थपादरवेन ।

<sup>5</sup> मा० च० स० श्लो० २२ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>6</sup> मा० च० स० श्लो० २२ चतुर्थः पादः चतुर्थंतया ।

<sup>7</sup> मा० च० स० श्लो० २३ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>8</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ २४ चतुर्थः पादः च<u>त</u>्रश्रंतया 🞼

दह्युः पदं तदिह सारसं गोचिंतं सुहदाः प्रियैः सपदि सारमङ्गोचितम् । सरितोऽपि यत्र जलग्रदचामीकराः सवितुः क्वित् कॅपिशयन्ति चामी कराः ॥ ३३॥ तीर्थादथ प्रचलितः प्रभुराप तीर्थ-द्रङ्गं स तुङ्गगृहगृङ्गगणैरुदीतम्। यत्राम्बुयस्रविगलज्जलरूपमब्धेर्विष्वकः तटेषु पतिते स्फुटमन्तरिक्षम्'॥ ३४॥ सौधानां स्फुटिकघटास्फुटाइमगर्भसन्दर्भेर्वहति ततिः सपद्मरागैः। सङ्गोत्थां विधिदुँहितुः कलिन्दर्जाया वैदग्धीमिह सरितः सुरापँगायाः ॥ ३५॥ पुरेऽर्त्र दैवात् त्वसुपात्तदेहाऽसमानवप्रे मंणिसा नुरागीः। जाताः प्रजास्तत् त्वयि देव ! कामं सैमा नवप्रेमणि सानुरागाः १६॥ इत्थं स मार्गणगणैरभिन्यमानः प्रापाश्रमं द्घतमुद्धवलभित्तिभागे। हेमाम्बुजैर्भसिंतैभासितनोः पुरारेरुद्वह्विलोचनललामललाटलीलाम्'॥ ३७॥ 10 स्थितवति च गुरुस्थिताविहेशेऽभ्युद्यद्शाऽजनि सा जनस्य यस्याम् । गृहतिरतिमोदचित्रितोद्यत्-परिणतदिक्करिकास्तटीर्विभर्ति' ॥ ३८ ॥ स्थाने स्थाने तरुणचुणां सङ्गीतैर्गीतैः स्त्रीणां मुदितजने। सद्रङ्गे द्रङ्गे रेजुः सरसफलाः शालीनां लीनां श्रेणीमिह तरवो विभ्राणाः' ॥ ३९ ॥ ष्ट्रेडम्भोदे सुरभिधने साँपीने पीने क्षेत्रे बहललतानालोके। 15 लोके रेजुः सजलसरस्यालीनां लीनां श्रेणीमिह तरवो विभ्राणाः ॥ ४०॥ भाखत्सुपर्वविलसज्जननन्दनेन नित्यं सुवर्णवरगोत्रभृता पुरेण। जिग्ये तदा श्रर्भंणराजि विदेहवर्षमेतेन भारतिंमिलाष्ट्रतवद विभाति'॥ ४१ ॥ रुचिरचित्रतनुरुहशालिभिर्दिनकरैरिव रिमधरैरिह। सद्यारदं जलदर्तुमतीत्य तैर्जनपदेऽतिजगे जगदर्चितैः ॥ ४२॥ 20

९ 'सारसम्' सरस इदं सारसम्।

२ 'गोचितम्' गोभिर्जलैः चितं पुष्टम् ।

३ 'सारसङ्गो-' प्रियैः सारः श्रेष्ठो यः संगः तस्य उचितम् ।

४ 'कपिशयन्ति' यत्र सरितः नद्यः सूर्यस्य कराः कपिशिताः कुर्वेते-नदीः पिञ्चलस्यन्वन्ति सूरांशवः ।

५ 'विधि-' सरखत्याः ।

६ 'कलि-' यमुनायाः ।

७ 'सुराप-' गङ्गायाः ।

८ 'पुरे' "पुरेऽत्र देवात् लकमज्ञयुक्खाऽ-" इति पाठान्तरे मूर्तिमत् मणिसानुः रक्षागृज्ञम् आगाः । "सानुः पुनपुंसके" ।

९ '-समान-' किंभूते पुरे ? असमानवप्रे अतुल्यप्राकारे ।

<sup>1</sup> पूर्ववत् ।

<sup>2</sup> मा॰ च॰ स॰ स्छो॰ २५ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे 'स्फुटमन्तरीक्षम्' ।

<sup>-</sup>3 मा॰ च॰ स॰ म्हो॰ २६ चतुर्थः पादः चतुर्थंतया ।

<sup>4</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ २७ द्वितीय-चतुर्थपादी समस्यात्वेन।

<sup>5</sup> मा॰ च॰ स॰ म्हो॰ २८ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

१० 'मणिसा' उपात्तदेहा मूर्तिमती लं मणिसा-रमलक्मीः ।

११ 'नुरागाः' नुः मनुष्यस्य, अत्र पुरे भागाः भागतः ।

१२ 'समाः' सकलाः ।

१३ '-भसित-' भं नक्षत्रम् तद्वत् सितस्य ।

१४ 'सापीने-' आपीनम् ऊधः तेन सहिते ।

१५ '—आलीनां' सखीनां श्रेणिम् लीनाम्—आश्रिताम् विश्राणाः पोषयन्तः ।

१६ 'श्रमण-' श्रमणराजि विभाति सति-भासमाने सति ।

१७ 'भारत-' भारतं विदेहवर्षं जिग्ये । किंभूतं भारतम् ? इलया आवृतवत्-भुवा परिवृतवत् । "क्तवतु" प्रत्ययः ।

<sup>6</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ २९ चतुर्थः पादः चतुर्थतया।

<sup>7</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ३॰ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे 'लीनामालीमिह' इति मेदः ।

<sup>8</sup> पूर्ववत्

<sup>9</sup> मा॰ च॰ स॰ स्टो॰ ३१ चतुर्थः पादः चतुर्यतया।

<sup>10</sup> सा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ३२ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

जिगमिषुर्भुनिराडथ दक्षिणां दिशमसौ शमसौहृदभू जनैः। अनुचयेऽश्वरथेन पुरःसृताववयवैरिव जङ्गमतां गतैः ॥ ४३ ॥ क्रुद्रोद्यर्येत्र जलाद्ययोषिता मुद्रा रमन्ते कर्लभा विकखरैः। ययो तमध्वानमयं सुयोषितामुदारमन्ते कर्लभाविकस्वरैः'॥ ४४॥ चमृषु येषां कनकैः समन्विता मुदा रमन्ते कलभाः विकलरैः। हपास्तमिभ्यैः पथि गीतमिन्वता मुदा रमं ते कर्लभाविकखरैः'॥ ४५॥ श्रीसूरतौ चपतिसद्मनि वार्द्धिपक्षेवीदे विभुं जयरमा परमाभिवन्ने। तल्लक्ष्म साम्प्रतमपि व्रतिराजयोऽत्र स्थानं परैरपरिभृतमभूँभेजन्ते ।। ४६॥ जयश्रिया भूषितमत्र देवं विनिद्रनेत्रैः प्रविलोकयन्तः। बभुः स्त्रियः स्रोरमणींचकैर्वा मधुव्रतवातवृतैर्वतत्यः ॥ ४७ ॥ 10 पुरि तोषमत्र परमापुरितो जनतास्त्रिसन्ध्यमुनिराजनताः। सरसैंत्वमेव यदियात् सरसः पवनश्च धृतनवनीपवनः ॥ ४८॥ दिवसा व्यतीयरचिरादिव सा सुषमाऽऽस यामिह दधौ सुषमा। नितरां च तां नु जनयन्नितरां पवनश्च धृतनवनीपवनः' ॥ ४९ ॥ विद्वद्भिरागमपरैर्विवृतं कथिबद् ग्रन्थं शशास भगवान् कुमतव्यपोहम्। 15 सम्यग्गणर्षभजनस्तमधीत्य भैत्या गृहार्थमेष निधिमत्र गणं बिभर्ति ॥ ५०॥ सुरीक्षे प्रचलति दक्षिणां जनौषेः सङ्कीणें पथि पद्वन्दनाय निन्ये। प्राणेदाः कथमपि पाणिना निजस्त्रीमुत्तुङ्गस्तनभर(भङ्ग?)भीरुमध्याम् ॥ ५१ ॥ पेंथे जिहानः स विभुर्ददर्श वनं तताऽनेकतमालतालम् ।

९ 'कलमा-' कलमाः, करमा वा

२ '- उदारमन्ते' अन्ते समीपे, उदारम् अध्वानं ययौ

३ 'कलभावि-' कलाः मधुराः, भविकाजाता भाविका मङ्गल-शब्दाः तेषां खरैः ।

४ 'पथि गीत-' ते नृपाः तं गुरुम् अन्विताः । किंभूतं गुरुम् ? इभ्येः पथि मार्गे गीतं वर्णितम् ।

५ 'मुदा रमं' हुर्षेण, रमं मनोक्रम्-जारीमक्रलगीतरम्यम् ।

६ 'कल-' कलः भावो येषु अस्ति ते कलभाविनः खार्थे के कलभाविकाः तादक्खरैः ।

७ '-अमू'-वित्राजयः-मुनिश्रेणयः ।

<sup>1</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ३२ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>2</sup> मा० च० स० श्लो० ३३ तृतीयपादं विना सर्व समानम् ।

<sup>3</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ३३ द्वितीय-चतुर्थपादौ समस्यात्वेन ।

<sup>4</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ३४ चतुर्थः पादः चतुर्थंतया । माघे 'स्थानं परैरनभिभूतममूर्वहन्ति' इति भेदः । 'बहन्ति' स्थाने 'भजन्ति' इत्यपि माघपाठः ।

वार्द्धिपक्षैः—सागरगच्छातुयायिभिः मुनिभिः । वार्थिः—सागरः ।

<sup>5</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ३५ चतुर्थः पादः चतुर्यतया ।

८ '-वा' इवार्थे ।

९ '-राजनताः' अत्र पुरि जनताः परं तोषम् आपुः । किंभूताः जनताः १ त्रिकालं सूर्रि नताः ।

९० भत्र अन्योक्तिः-यत्र सरसः पवन इयात् तत्र सरसलमेव भत्रेत् ।

<sup>99 &#</sup>x27;सुषमा' तु वितर्के इतरां नवीनाम् सुषमां जनयन् । यां सुषमां शोभां सुषमा प्रयमारकः दधौ सा सुषमा आस ।

१२ 'मलाः' मलाः निधानम् गृहार्थं बिभर्ति पुष्णाति ।

१३ 'पथे' 'पथ'शब्दः अकारान्तः बृहद्गृतौ [ सिद्धहेमचन्द्राख्य-शब्दानुशासनस्य ] तद्धिते ।

<sup>6</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ३६ चतुर्थः पादः चतुर्थंतया।

<sup>7</sup> पूर्ववत् । आस-दिवीपे-असी बीप्ती भीवादिक उभयप्रधी । लिखितादर्शे-'नवमीपवनः' इति प्रतिभाति ।

<sup>8</sup> मा० च० स० श्लो० ३७ प्रथम-चतुर्थपादी समस्यात्वेन । माघे 'निधिमन्त्र्रगणम्' इति भेदः ।

<sup>9</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ १८ चतुर्थः पादः चतुर्थंतया । माघे-'भरभङ्गभीरुमध्याम्' इति । अत्र आदर्शे 'भङ्ग' शब्दो न लिखितः ततश्र छन्दोभङ्गो भाति, अत्र लिपिकारप्रमादः ।

न पुष्पिताङ्क्राधिगते सुनीन्दावनन्तताने कतमा लताङ्लम् ॥ ५२ ॥ सुश्राद्धधमेचतुराश्चतुराह्ययाचास्तत्सङ्घभक्तिमनुयोजनमादधानाः । मार्गे वितेनुरचलस्य तपित्रभर्तुर्नार्योऽनुरूपमधिवासमधित्वकासु ॥ ५३॥ पुरमवरैङ्गसाहितनयेन कृतस्थिति विश्वराप संहितनयेन युतम्। ध्रुवदिवसं च यत्र सरसा सरसामिह विद्धाति धौतकर्लं धौतमही ।। ५४॥ 5 चातुरीत्याष्यया श्रेयंसा कान्तया दानशीलादिना श्रेयंसाऽकान्तया। भक्तयाऽसौ शिवासन्नतापाङ्गया सेव्यतेऽनेकया संन्नतापाङ्गया ॥ ५५॥ तत्र स्थिते गणधरे कतिचिद् दिनानि नित्यं महेभ्यविहितोत्सवसान्द्रदेशात्। गन्तुं स्त्रियः स्तनभरादलसाः स तूर्यनिर्यत्खरश्चतिसुखादिव नोत्सहन्ते'॥ ५६॥ तसिन्नित्थं गच्छति काले बंहुलाभे शुक्रेऽचालीबातुरिकापेरणयासौ। 10 भीरै: पादैर्निर्मलरूपे घनैमार्गे छायामच्छामूच्छेति नीलीसलिलस्य ॥ ५०॥ स प्रययो मुनिसङ्घमुदीरन् सारतरागमना यतमानम्। साहिपुरोपवनं कुसुमाली-सारतरागर्मंनायतमानम् ॥ ५८॥ श्राद्धतिः समियाय गुरुं तं सार्रतरा गमनाऽऽयतमानम् । वाहनिका गजराजिविरूढा साऽरतराँगमनायतमानम् ॥ ५९ ॥ 15

९ 'अत्र' वने, 'अधिगते' प्राप्ते, मुनीन्दी गुरी, अनन्तताने बहुविस्तारे । अत्र वने कतमा लता न पुष्पिता ? अपि तु सर्वाः ।

ँ२ '-अधि सकासु' वगलांणादेशे पर्वतोपरिस्थिते पर्वतोर्घः भूमिषु ।

३ 'अवरक्र-' अवरक्रनाम्ना साहिपुत्रेण कृता स्थितिः वसितः यस्य तत्।

४ 'संहित-' सम्यग्पृष्टनीत्या युतम् ।

५ 'सरसा' यत्र सरसा मही सरसा सजला दिनं ध्रुवं सदा

६ नगण-जगण-भगण-जगणैः लघुना गुरुणा प्रतिपदम् **अ**दः छन्दः ।

७ 'श्रेयसा' मज्जलरूपेण । 'कान्तया' क्रिया ।

८ 'श्रेयसा' धर्मेण । 'कान्तया' मनोज्ञया । यद्वा 'अकान्तया' अकं दुःखम् तस्य अन्तो यस्याः सा तया ।

९ 'श्रिवा-' श्रिवो मोक्षः तदासन्नतायाम् अपानः कटाक्षो यस्याः तया ।

१० 'सम्न-' गततापशरीरया।

११ 'बहुलामे' कार्तिकतुत्ये शुक्रे ज्येष्ठे मासि ।

९५ 'सारतरागमनाः' अरतरागं यद् मनः तत्सहितः [स+ अरतराग+मनाः-सारतरागमनाः] 'यतमानम्' यतनया चलन्तम् ।

9६ 'सारतरा-' सारतरागम्-अतिश्रेष्ठदृक्षम् [ सारतर+अगम्-सारतरागम् ] 'अनायतमानम्' आयतो दीर्घः, मानो गर्वः तद-हितम् ।

९७ 'सारतरा' धनवला । गमने-गतौ, आयतमानम्-यत्नं कुर्वाणम्-गमने भा समन्तात् यत्रभाजम् ।

94 'सा अरतरागमना यतमानम्' सा श्राह्मतिः, अरतरागमना-रते रमणे रागः-रतरागः । अरतरागं मनः यस्याः सा ।
यतमानम्-यतो बद्धः मानः-अहंकारो येन तं गुरुम्-मानस्य जेतारम् । यद्वा 'सारतराऽऽगमना' श्राह्मतिः-सारतरम् अतिश्रेष्ठं
आगमनं संमुखीनरीत्या यस्याः सा सारतरागमना-श्रावकाणां
तितः ।

<sup>1</sup> मा॰ च॰ स॰ श्ढो॰ ३९ द्वितीय-चतुर्थपादौ समस्यात्वेन।

<sup>2</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ४० चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

<sup>3</sup> मा० च० स० श्लो० ४१ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

<sup>4</sup> मा• च• स• स्छो• ४२ चतुर्थः पादः बतुर्थत्वेन ।

<sup>5</sup> मा० च० स० श्हो० ४३ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । माघे-

यद्वा बहुलः कृष्णपक्षः तस्य आभा छाया यत्र अथवा बहुः लाभो धर्मस्य यत्र ।

१२ 'सोरैः' सूरिसंबद्धेः सूर्यसंबद्धेर्वा ।

१३ 'घनमार्गे' नभि ।

१४ - 'ऋच्छति' शत्रन्तम् ।

<sup>–&#</sup>x27;खनश्रुति'–इति भेदः।

<sup>6</sup> मा॰ च॰ स॰ खो॰ ४४ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । मत्त-मयूरवृत्तम् ।

<sup>7</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ४५ द्वितीय-चतुर्थपादौ समस्यात्वेन ।

<sup>8</sup> पूर्ववत् ।

नत्वा जनः प्रभुमिति स्तुतिमाततान देवागमेन भवतो जनता ननन्तुः। तद वर्ण्यते किमिह यत् सरंसीष्वपीमा व्याकोशकोकनदतां द्वते निलन्यः'॥६०॥ निजमण्डलाभ्युदयिनीर्घनागमे कमलाकरः सपदि दर्शनाय ते। अभिमन्नयत्युतं तरङ्गभृद्वयो-विरुतेन वत्सलतयैव निन्नगाः'॥ ६१॥ पुरमिदमुदितेशामरुक् कनकोधैः सारसं च मुदिते समरुक् । 5 इह पाकपिराक्सलतारजसा रोधश्वकास्ति कपिरां गलता ॥ ६२॥ पुरमुखेमहिमांशुसंमं हैरिचीरैः कानने च महिमासुँ समम्। इह शाकपिशङ्गलतारजसा रोधश्रकास्ति कपिशं गलता'॥ ६३॥ मधुकरविर्देपानमिता ननु मुक्तवा योषितोऽत्र विरुपाऽनमिताः। ददृशुरिनभृतं सहसीं वनराजीसंश्रिता मुनिभृतं सहसा'॥ ६४॥ 10 इत्थं जनैः स गणभृत् पथि वर्ण्यमानः सद्रव्रतोरणमुपाश्रयमाविवेश । पूषेव ज्ञारद्घनाभ्रमद्भ्रज्ञुभ्रमूर्ध्वप्रसारितसुराधिपचापचारु ॥ ६५ ॥ स्थितवति गणपे महे महेभ्यकमलदृशो भृशमुज्जगुर्यशांसि। प्रतिदिनमधिसंस्थिता निवासान् शिखरशिलाशिखिशेखरानैमुष्यं ॥ ६६ ॥ सवधूकाः सुखिनोऽसिन्ननवरर्तममं द्रागैतामरसँहशः। 15 तत्सेवां नाभ्यमुश्रमनवरतममन्द्रागताऽमेरसहदाः ॥ ६७॥ वर्षासु नित्यनवदानजिनार्चनादेः पुण्ये प्रसर्पिति महे नगरी तदाऽभात्।

- ४ 'अरुक्' रोगरहितम् ।
- ५ 'सारसम्' सरसः तटं रजसा कपिशम् ।
- ६ 'सुदिते'-हर्षिते ।
- ७ 'समरुक्' तुल्यकान्ति ।
- ८ 'पाकपिशक्तलता' पाकेन परिपक्चतया पिशक्ता या छता सा पाकपिशक्तलता ।
  - ९ 'पुरमुखम्'–प्रतोली ।
  - ९० 'अहिमांशुसमम्' अचन्द्रसमानम्।
  - ११ 'हरिचीरैः' खर्णवद्भैः।
  - १२ 'कानने च महिमासु' वने उत्सवेषु समम्-सदर्श भाति ।

९ 'सरसी--' सरसीषु अपि इमा निलन्यः प्रबुद्धपद्मपुष्पतां दधते ।

२ '-वयो-' पक्षिशब्देन । 'निम्नगाः' नदीः अभिमन्त्रयति-भामन्त्रयति ।

३ 'पुरमिद-' इदं पुरं कनकोंघैः कपिशम् '--उदितेशम्-' उदितसामिकम् ।

<sup>1</sup> मा॰ च॰ स॰ स्हो॰ ४६ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

<sup>2</sup> मा० च० स० श्लो० ४७ चतुर्यः पादः चतुर्यत्वेन ।

<sup>3</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ४८ उत्तरार्धमुत्तरार्धतया । माधे 'परिपाकपिशक्त-' इति भेदः ।

<sup>4</sup> पूर्ववत्।

<sup>5</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ४८ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>9</sup>३ 'मधुकरिवटपानिमता-' मग्रहस्तविटपान् मुक्ला वनराजी-संश्रिताः भमिता बहवः योषितः मुनिमृतं गणनाथं योषितः दहशुः भनिमृतं यथा स्यात् तथा औत्सुक्येन-एतेन स्वैरिण्योऽपि धर्मपरा जाता इति भावः ।

१४ 'सहसा' हासेन सहिता-हर्षवत्यः ।

१५ 'अमुध्य' नगरस्य

१६ 'अस्मिन् ननवरतममं' सुखिनः नराः सनारीकाः अत्र नगरे तस्य गुरोः सेवां न अभ्यमुखन् । कथम् १ यथा स्यात् तथा न नवे रते रमणे ममं ममलं यत्र तत् ननवरतममम् । नश्प्रति-रूपक 'न' इलाव्ययेन समासः ।

१७ 'दरागता-' दरम् ईषत् आगतां प्राप्तां गुरोः सेवाम् ।

१८ '-अरसदशः' किंभूताः सुखिनः ? अरसाः अलसाः दक्षो येषां ते अलसदशः गुरुदर्शनविस्मयात् ।

१९ '-अमन्दरागताऽमरस-' अत एव अनवरतं निखम् अम-न्दरागतया निबेडप्रेमभावेन अमरतुल्याः ।

<sup>6</sup> मा॰ च० स॰ श्लो॰ ४९ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>7</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ५० चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे 'ग्रिखरिश्वेखाः श्लिख-' इति पार्थक्यम् ।

<sup>8</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ५९ सममः श्लोकः । माघे उत्तरार्धा-रम्भे 'नासेवन्ते रसवन्त्र' इति भेदः ।

कान्तेव मण्डपमिषाद् वसनं वितत्य धूपायतीव पटलैर्नवनीरदानाम् ॥ ६८ ॥ वेइम खं कृतवरमण्डपं महेभ्यैमीगीदी तपैतपने महेन नीते। रक्षानां निचितरुचाऽचकात् पुरेऽस्मिन्-आकादो रचितमभित्ति चित्रकर्मं ॥ ६९ ॥ गृहोचवसुँधासिततमा तमाखपि कराकरादिह तदा। जिगाय रुचिराऽचिरात् ध्रुवमपामपार्यंधवला बलाहकततीः ॥ ७० ॥ 5 मैत्र्यादिचित्तपरिकर्मविदो विधाय क्षेत्राप्रहाणमिह लब्धसवीजयोगाः । यां ते रमां ययुरमा यशसाऽधुनान्ये वाञ्छन्ति तामपि समाधिभृतो निरोद्धम् ?॥७१॥ सूरेः श्रुतोज्ज्वलयशाः क्षितिपातिसाहिरानम्य यां खविषयेऽधित जीवरक्षाम्। नैवाधुना तदनुजा गुणरागिर्णोऽस्य वाञ्छन्ति तामपि समाधिभृतो निरोद्धम्'॥७२॥ क्षितिपतिपतिशासनाद् विहाराः व्रतिपतिदेशनया जनैः प्रणीताः। 10 तदनु च कनकैर्विमानलक्ष्मीमिह दधित स्फुरिताणुरेणुजालाः ॥ ७३॥ नाम्बुदेऽभ्युदयिनि प्रिया प्रियान् खानैमा नमति काऽऽलिमार्रुया । का प्रजा न विनता गुरौ तथाऽखानमानमतिकालिमार्लया ॥ ७४ ॥ तीर्थानि नन्तुमथ तेन पथा चचाल सङ्घः समं स गुरुणा करुणाकरेण। यत्राचलेषु झरघौतलताजटालास्तीवं महावतिमवात्र चरन्ति वंदाः ॥ ७५॥ 15 यहेशे धृतहरिवर्णनावि-नोदाः पानीयाः सुरसवनागमैर्नरीदेः। व्यासस्य द्वपदभुवाऽविनाकृतानां साधम्यं दधित गिरां महासरस्यः ॥ ७६॥ वसति यत्र जनो विभैया युतः प्रतिपुरं रिपुभाविभयाऽयुतः।

पक्षे नरादेः अर्जुनप्रस्तेः सुरसं यद् वनम् अरण्यम् तत्र आगमैः इष्टुं योग्याः । 'हरि-' हरिः कृष्णः तस्य स्तुतिविलासधराः यत्र नोदाः प्रेरणाः । 'द्वपद-' द्वपदभुवा पाधाल्या युक्तानाम् । तथा 'सुरस-' सुराणां सवनाय ज्ञानाय आगमाः तैः-इत्यपि । "नरः कृष्णेऽर्जुनेऽपि च" । [है॰ अने॰ सं॰ का॰ २ स्त्रो॰ ४२३]

९ '-मार्गादी' मृगश्चिर:प्रमुखमासेषु मासकल्पकरणादी ।

२ 'तपत-' तपगणभानी ।

३ 'गृहोचवसु-' गृहोचभूमिः मेघश्रेणीर्जिगाय इत्यन्वयः ।

४-'अपामपायध-' अपाम् अपाये नाहो धवला ।

५ 'समाधिश्वतो-'यां रमां श्रियं ते गुरवः प्रापुः तां समाधि-श्वतोऽन्ये योगिनोऽपि संप्रहीतुं वाञ्छन्ति यशसा सह ।

६ 'गुणरागिणो-' अस्य समाधिसृतः सूरेः गुणरागिणः तस्साहिपरंपराजाताः अधुनाऽपि तां जीवदयां निषेद्धं नैव वाञ्छन्ति ।

७ 'खानमा' खान् अमा सह ।

८ 'काऽऽलिमा-' का आलिमालया सखीश्रेण्या ।

९ '-अखानमान-' न विद्यते खाने शब्दवचने, माने काय-बहुमाने, मतौ बुद्धधाम् कालिमा कृष्णता तस्या आश्रयो यस्याः सा -भावश्रदा त्रिधाऽपि ।

<sup>1</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ५२ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>2</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ५३ चतुर्थः पादः चतुर्थतया।

<sup>3</sup> मा॰ च॰ स॰ स्ट्रो॰ ५४ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । 'करा-करात्'-किरणसमूहात् इति भावः ।

<sup>4</sup> मा॰ च॰ स॰ स्त्रो॰ ५५ चतुर्थः पादः चतुर्यतया ।

९० 'वप्राः' तटानि

१९ 'यहेशे' यस्मिन् देशे महासरस्यः व्यासस्य गिरां साम्यं दधित । किंभूताः गिरः १ भृता या हरिवर्णा पीतवर्णा नौः प्रवहणं तस्याम्-नावि नोदाः प्रेरणाः यास्र । विभक्तरस्त्रक् । 'नरादेः' जीवस्य । 'सुरस-' सुरसं यत् वनं जलम् तस्य आगमैः 'पानीयाः' पातुं योग्याः । 'हुपद-' द्रूणां पदं स्थानं या भूः पृथ्वी तया अविनाकृताः-युक्ताः ।

१२ 'विभया' विभा प्रभा तया-कान्खा ।

<sup>5</sup> पूर्वेषत्।

<sup>6</sup> मा० च० स० श्लो० ५६ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>7</sup> मा॰ च॰ स॰ श्टो॰ ५७ द्वितीयचतुर्थंपादौ समस्यात्वेन ।

<sup>8</sup> मा॰ च॰ स॰ स्हो॰ ५८ चतुर्यः पादः चतुर्यतया ।

<sup>9</sup> मा० च० स० स्हो० ५९ चतुर्थः पादः चतुर्थंतया ।

ललति चानुवनं चमरीचयः कनकरक्षभुवां च मरीचयः ॥ ७०॥ नत्वा गिरौ पथि जिनं कलिकुण्डपार्श्वभाखन्तमम्बुधितटे करहेडपार्श्वम् । देवोऽभिनम्य न द्धेऽप्रतिबद्धचाररागीव सक्तिमधिकां विषयेषु वायुः'॥ ७८॥ सङ्घं भक्तया कृतजिनमहनं तीर्थे तत्र स्थितमतिचलनैः। खिन्नं भेजुर्जेलनिधिपवनाः क्रीडायासश्रमशमपटवः ।। ७२ ॥ 5 उक्षार्थिनालम्भि न जन्मतोऽपि स दानतो येन विषाणिनागः। तसौ ददे सङ्कजनेन तत्र सदानतोयेन विषाणिनार्गः ॥ ८०॥ तीर्थान्यथैवमभिनम्य कृतप्रयाणे सङ्घे प्रतिखनगरं समयोचिताभिः। सेवाविधाभिरयमध्वनि वेद सुरिर्न द्वैन्द्रदुः स्विमह किश्चिद्किश्चनोऽपि'॥ ८१॥ कृतनगरनिवेशं प्रौढशोभाभिरामं अमणपदमधीशः शिश्रिये हंसगौरम्। 10 ध्वजपटलजटालं बिभ्रदुद्भृतिभावैरधिगतघवलिन्नः शुलपाणेरभिख्याम्'॥ ८२ ॥ प्रभोस्तव वचःश्चतेर्विमलशीलधानादराँदनङ्गविमुखा जनास्तनुभृतां वधानादराः। निशम्य वचनं कवेरपि च नात्र काद्मबेरं हरन्ति रतये रहः प्रियतमाङ्गकाँदम्बरम् ॥८३॥ देव! तवात्र शीलवचिस श्रुतवित सततं माऽन्यजँनस्य दर्शनमिति द्वततरगमनाः। 15 चित्रितमध्यभूषु भवनं दिनमुखसमये काश्चनकन्दरासु तरुणीरिह नयति रैविः ॥ ८४ ॥ पुरि तदिह निगम्या प्रावृहित्याग्रहेणाऽऽस्थित बहुधनभाजां योगभाजां महेज्यः। नभसि नभसि रुद्धे सैन्द्रचापोत्तरीयैईलधरपरिधानइयामलैरम्बुवाहैः'॥ ८५॥

॥ इति श्रीदेवानन्दे महाकाव्ये दिव्यप्रभापरनाम्नि ऐङ्काराङ्के माघसमस्यार्थे श्रीतपापक्षीयमहोपा-ध्यायश्रीमेघविजयगणिविरचिते यमकरम्यश्चतुर्थः सर्गः सम्पूर्णः ॥

<sup>9 &#</sup>x27;वायुः' वायुः इव अप्रतिबद्धरागचारी गुरुः विषयेषु देशेषु अधिकं सर्कि प्रीतिं न दथे पुपोष-अन्तर्णिगर्थः-लोकानामिति गम्यम ।

२ 'विषाणि-' येन अर्थिना 'जन्मतः' आरभ्य 'दानतः' 'स'
प्रसिद्धः 'उक्षा' दृषमः 'न' 'अलम्भि' प्राप्तः । किंभूतः उक्षा ?
विषाणिषु गृष्तिषु नागः श्रेष्ठः । 'तस्म' अर्थिने 'सदानतोयेन'
दानाष्ठिजलयुक्तेन 'संघजनेन' 'विषाणिनागः' विषाणी दन्तवान्
नागः गजः 'ददे' दत्तः ।

३ 'द्वनद्व'-द्वनद्वं शीतातपादि ।

<sup>1</sup> सा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ६० तृतीय-चतुर्थपादौ । साधे 'स्फुरति चानुवनम्' इति क्रियामेदः।

<sup>2</sup> मा॰ च॰ स॰ स्ठो॰ ६१ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>3</sup> मा० च० स० म्हो० ६२ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>4</sup> मा॰ च॰ स॰ श्ढो॰ ६३ द्वितीय-चतुर्थपादी समस्यात्वेन, केवलम् पदच्छेदमेदः ।

४ '-शीलघानादराद-' विमलशीलघरणस्य आदरात्। 'विमल-शीलघानाः' इति भिन्नं पदम्। 'दरात्' भयात्।

५ 'कादम्बरम्' कादम्बर्याः कषायाः तेषु भवं कादम्बरम्।

६-'काद् अम्बरम्' प्रियतमाशरीरात् अम्बरं वसनं न हरन्ति । 'रतये' कीडाये न पुनः संभोगाय ।

७ 'अन्यजनस्य' दर्शनं मा स्वात्-"अस्यैपश्या राजदाराः" इति न्यायात्।

८ 'रिवः' काश्वनस्य कन्द्ञाः अङ्कराः यासु तासु चित्रितमध्य-भूषु द्वततरगमनाः तरुणीः भवनं नयति रिवः ।

<sup>5</sup> मा॰ च॰ स॰ स्त्रे॰ ६४ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

<sup>6</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ६५ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

<sup>7</sup> मा॰ च॰ स॰ श्लो॰ ६६ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

<sup>8</sup> मा॰ च॰ स॰ स्टो॰ ६७ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । माधे 'काञ्चनकं दरासु' इति पदविभागः ।

<sup>9</sup> मा० च० स० स्टो॰ ६८ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

## पश्चमः सर्गः।

॥ श्रीशङ्केश्वरपार्श्वपरमेश्वराय नमः ॥

देवप्रतिष्ठितविधावथ देवचन्द्रंः आद्धः श्रियो व्यधित याः स्फुटभावं चन्द्रंः। तन्मण्डपे च शुशुभे तुलनाऽवसाने तासां गिरौ च वनराजिपटं वसाने'॥१॥ सुरेस्तपोभिरमलैर्निहतान्तराये तत्र क्षणे क्षितिपतेरभवत् सहायः। पुन्नागवान् कद्लिकाविलचारुरुचैर्लक्ष्मीं दघत् प्रतिगिरेरलघुर्वलौघः'॥ २॥ यात्रां जलस्य गुरुणा सह संविधातुं सङ्घे बलेन मिलिते चलिते निजालीः। प्रैषीदिवेक्षितुमिहानयनाय सर्वाः पृथ्वी रजः करभकण्ठकडारमाद्याः" ॥ ३ ॥ साडम्बराः सुर्रंविघोः खजनाश्ववाराः उत्क्षिप्यमाणचमरालिलसत्कुमाराः। रेजुस्तदा प्रतिपदं निजवर्गपूर्णास्तूर्णं पयोधय इवोर्मिभिरापतन्तः ॥ ४॥ 10 यात्राभिषेकमहनाञ्जनसिकयासु बिम्बावलेर्ध्वनिततूर्यरवैर्विहस्तौ। लुब्धौ वधूकलरवैः स्वलनेऽपि नालमन्योन्यतः पथि बताऽविभितामिभोष्ट्रौ'॥ ५ ॥ एवं वितीर्णविभवं सुकृतेषु रूप्यैः सम्पूज्य भोज्यवसनैः प्रतिलाभयन्तम् । तं बह्वमन्यत गुरुर्भुवि देवचन्द्रं सर्वः प्रियः खलु भवत्यनुरूपचेष्टः ॥ ६॥ नान्दीरवैः सह महीशबलानुगम्ये सङ्घेऽभियाति समहं समचैत्यनत्यै। 15 वीक्षोत्सकाऽपि रभसाजनदृष्टिमार्गे विस्नस्तवस्त्रमवरोधवधूः पपातं ॥ ७ ॥ श्रीदेवचन्द्रवणिजः सदनात् तदानीं सङ्घस्य भोजनिदने मुदितार्थिसार्थे। धूमा महानसभुवो दिवि मेघरूपाश्चकीवदङ्गरुहधूम्ररुचो विसस्रः ॥ ८॥ सर्वे विणग्मणिवरेण सुरेन्दुना ते सम्मानिताः प्रतिगृहं खजनाश्ववाराः। जग्मुः क्रमात् पथि मुदा हयनर्तनाय शैलस्य दर्दरपुटानिव वादयन्तः ॥ ९॥ 20 सम्मान्य रत्नवसनैः क्षितिराजराजा दत्तः सुरेन्दुवणिजे विपणौ तुरङ्गः।

१ दिवचन्द्रः' देवचन्द्रः याः श्रियः शोभा व्यधित तासां तुलना साम्यं तन्मण्डपे 'च' पुनर् गिरौ शुशुमे ।

२ '-चन्द्रः' "चन्द्रोऽम्बु-काम्ययोः । खर्णे सुधांशी कर्पूरे कम्पिल्ये मेचके च" इति अनेकार्थः [है अने अने कां वर મદો∘ ૪૦૬]

३ '-अवसाने' अवनम् अवः जीवरक्षा तस्याः सानं दानं यत्र मण्डपे। "षणूयी दाने धातुः"। यद्वा अवसाने अनन्ते-'अव-

<sup>1 &#</sup>x27;स्फुटभावं चन्द्रः' इत्यत्र भावशब्दशिरस्थोऽनुस्वारः अस्य चित्रकाव्यत्वेन अत्र न गण्यते, अतो न छन्दोभकः।

मा० पं० स० ऋो० १ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>2</sup> मा० पं० स० श्लो० २ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>3</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ३ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे 'पृथ्वीरजः' इति समस्तम् ।

सान'शब्दस्य अवोपसर्गाकारलोपे वसानः अन्तः तिन्नेषेषे अव-सानः अनन्तः ।

४ 'कदलिका-' ''कदली वैजयन्तां रम्भायां हरिणान्तरे" इति विश्वः । [ विश्व० लान्तव० श्लो० ६७ ]

५ 'पृथ्वी' पृथ्वी सर्वा आशा दिशः ईक्षितुम् आनयनाय रजः प्रैषीत ।

६ 'सुरविधोः' देवचन्द्रस्य ।

७ 'सुरेन्द्रना' **देवचन्द्रेण**।

<sup>4</sup> सा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ४ चतुर्थः पदः चतुर्थतया ।

<sup>5</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ५ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>6</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ६ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>7</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ७ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

<sup>8</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ८ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

<sup>9</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ९ माघे 'दर्दुरपुटा'—इति ।

प्रीलोल्लसन्निव समाश्रयणेऽस्य जात्यश्चित्रं चकार पदमर्द्धपुलालेयेन'॥ १०॥ बिम्बाभिषेचनदिद्दश्चनरेन्द्रसान्द्रपश्चाद्वेलोद्बलचलत्तुरगप्रणुन्नः। पूतः प्रभोरिव पदैर्दिवमाप्तुमिच्छुः पांद्युर्दिशां मुखमतुच्छयदुत्थितोऽद्रेः'॥ ११ ॥ सृरिस्ततोऽथ नगरान्नगराजितेऽगात् द्रङ्गेऽवरङ्गपदभाजि जनैरभाजि । तन्युञ्छनस्थितिरतस्तदलं विरेजुर्मुक्ताफलप्रकरभाञ्जि ग्रहाग्रहाँणि'॥ १२॥ 5 उत्साहिसाहितनयप्रतिशासनेन रङ्गत्तुरङ्गचतुरङ्गचमृयुजाऽस्मिन् । सङ्घेन सार्द्धमयमाश्रयदुचचूलं खावासभागमुरगाद्यानकेतुर्यष्ट्या ॥ १३॥ ऐरावेतीं तनुरुचं शुर्चिंसम्भवेन विभ्राणमेनैमुदयेन घनायमानम्। संवीक्ष्य कोपि न परत्र जनः स्म तेजो-वर्द्धिष्णुमाश्रयमना गतमभ्युपैति'॥ १४॥ ज्येष्ठंस्थितौ स्थितमदुःस्थितमुग्रलक्ष्मीं संराद्धमीदामिह धर्ममहोत्सवेषु। 10 ऋष्टुं महोदयमिव खजनेन दूरादुद्वाहुनाऽऽजुहुविरे मुहुरात्मवर्ग्याः ॥ १५॥ विश्वेक्षणंक्षणजरूप्यकदक्षिणाभिर्देशांभिधान्वयविधामभिधारयन्तः। आद्वास्तदार्थिजनकल्पितर्दानकल्पैः कल्पद्रमैः सैंह विचित्रफलैर्विरेजुः' ॥ १६ ॥ उन्नीय पुण्यमपनीयमपुण्यमेवं पार्श्वे निनंसुरगमद् गुरुरन्तरिक्षम् ।

श्चिपति समिवशेषानुत्थिपत्यमपादान्
प्रसरति पुरतोऽभः साधु धारा पुलाख्या ।
विलसति समपादोरक्षेपणाकुचनानां
करुणमिह गतिशाः प्राहुरन्ये पुलाख्याम्" ॥
इत्यादि इयगतिसंबन्धि सविस्तरं वर्णनं माघस्य मिहनाथीयटीकातोऽवगन्तव्यम् ।

१ '-पुला-' पुला नाम हुतादानेकापरनामा ह्यानां गतिविशेषः।

२ '--पश्चाद्रलोद्बलच-' "वल धातुः" आत्मनेपदी । पश्चाद् वलते इति पश्चाद्रलः स चासौ उद्दलः अधिकवीर्यः चलन् यस्तुरगः तेन प्रणुन्नः प्रेरितः ।

३ 'गुहा-' गुहावत् गृहाणि गुहागृहाणि । यद्वा 'गुहा' इति भिष्मपदम् ।

४ '-उरगाशन-' गरुडध्वजेन उषचूलम् ।

५ 'ऐरावतीम्' ऐरावतो इस्तिमहः तत्संबन्धिनीं शरीरका-न्तिम् । पक्षे खल्परुचिम् । धनपक्षे ऐरावतीं विद्युतम् ।

६ 'शुचि-' "शुचिः शुद्धे सितेऽनले । प्रीष्मा-ऽऽषाढानुपहते-वृपधाशुद्धमित्रिणि शङ्कारे च" इति अनेकार्थः [है० अने० सं० कां० २ श्लो० ५९]

<sup>1</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ९० चतुर्थः पादः चतुर्थंत्वेन । माधे 'पुलायितेन' इति मेदः ।

पुला नाम इताद्यनेकापरनामा ह्यानां गतिविशेषः । तदुक्तं ह्यलीलावत्याम्—

<sup>&</sup>quot;डुतां प्रविज्ञतामाहुर्या धारा पुलनाभिधा ।

पुनरेनां रलोपान्तां पुलामित्याह देशिकः ॥ तल्लक्षणं च तत्रै-बोक्तम्—

७ '-एनम्-' एनं गुरुं वीक्ष्य कोऽपि जनः परत्र 'गतम्' गमनं नाभ्युपैति स्म ।

८ '-आश्रयमना-' आश्रये मनो यस्य स साश्रयमनाः ।

९ 'ज्येष्ठ-' चतुर्मासके ।

१० '-क्षण-' ''क्षणः कालविशेषे स्यात् पर्वण्यवसरे महे। व्यापारविकलत्वे च परतन्त्रलमध्ययोः" इति अनेकार्थः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ स्त्रो॰ १३३]

१९ दिशा-' देशनाम दक्षिणा इति सखं कुर्वन्तः ।

१२ '-दानकल्पैः' अधिजनेषु कल्पितः कृतः दानकल्पो दान-विधिर्येस्ते-तैः ।

१३ 'सह' इवार्थे ।

<sup>2</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ११ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे 'मुखमतुरथयदुरिथतो—' इति मेदः । अत्र 'च्छ'-'त्थ' कारयोः लिपिसाम्यमेव पाठमेदनिबन्धनम् । लिखितप्रतौ तु 'अतुच्छयत्' इति स्पष्टं वाच्यते । आचार्यहेमचन्द्रस्तु एनमेव पादं खीये धातुपारायणे (पृ॰ २८८) ''पांगुर्दिशां मुखमतुत्थयदुरिथतोऽदेः'' इत्येव निर्दिशति, अतोऽवगम्यते यत् 'अतुत्थयत्' इति साधुनतस्म । लिपिकारप्रमादाच 'अतुच्छयत्' इति जातम् । "तुत्थ आच्छादने इति चौरादिको धातुः"—मिछनाथटीका ।

<sup>3</sup> मा० पं० स० श्लो० १२ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>4</sup> मा० पं० स० स्हो० १३ चतुर्थः पादः चतुर्थतया।

<sup>5</sup> मा० पं॰ स॰ श्लो॰ १४ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>6</sup> मा॰ पं॰ स॰ ऋो॰ १५ चतुर्यः पादः चतुर्यंतया । 7 मा॰ पं॰ स॰ श्टो॰ १६ चतुर्यः पादः चतुर्यंतया ।

गत्वाऽऽतपत्रितफणागेणमस्य पद्मं वेकत्रं श्रियः सभयकौतुकमीक्षते स्मं॥ १७॥ निन्ये विसुर्मिणमयमितमाः प्रतिष्ठां सङ्घस्तदर्चनमहो स्थितिरुत्तमानाम्। व्याप्ती सुवोऽपि वरदीपनचन्दनानि गण्डस्थलीः शुचितया न चुचुम्बुरासाम्'॥ १८॥ कर्पूरपूर्णवरवर्णरसानुलेपैदेंवार्चनाय सुगतागतचश्रलाक्षीः। आलिङ्गयन् व्रतिवरा रभसा रसार्द्रगण्डस्थलीः शुचित्यां न चुचुम्बुरासाम्'॥ १९॥ 5

[ पाठान्तरम् ]

अन्योन्यभोजनविधानकृतावधानः सङ्घो न नैकपुरजः प्रतिगन्तुमैच्छत्। इभ्यैर्विना वितरणेऽतिशयं खेवारे र्सङ्घर्षिणा सह गुणाभ्यधिकैर्दुरासम् ॥ २० ॥ स्थित्वा दिनानि कितिचित् प्रतिजग्रुषोऽस्य सूरेरथो पथि जनैर्मिलिता जनानाम्। वर्षानपूर्वनगराञ्चगराजसत्कपादा इवाधिवसुरावलयो रथानाम् ॥ २१ ॥ 10 वर्षानपूर्वनगराञ्चगराजसत्कपादा इवाधिवसुरावलयो रथानाम् ॥ २१ ॥ 10 वर्षानपूर्वनकृताप्रहतस्त्वराभिरागन्तुकं सबहुसङ्घग्रुकं निशम्य। तत्रोत्सवोच्छ्रितपतित्रतदृष्यराजितारावलीविरचनैव्यक्चिश्रवासाः ॥ २२ ॥ आनन्दनन्दकतयाभिनदत्सु नान्दीनादेषु सम्मदकलैर्धवलेवध्नाम्। आस्तां जनः क्षणमवापि न चापि रात्रौ निद्रासुखं वसनसद्मसु राजदारैः ॥ २३ ॥ राजन्यराजिगजवाजिविराजिसङ्घनिर्दिश्यमानपदसूरिवरप्रवेशे। 15 तद्विस्ययसितसुखी विविधिकयाभिः शांतोदरी युवद्दशां क्षणसुत्सवोऽभूत् ॥ २४ ॥ सर्वत्र चित्रशत्रपत्रसुखीभिक्बैर्निर्मीयमाणवहुमङ्गलसंविधानेः।

९ '-फणा-' "गोविषाणे फणा झेया भुजंगस्य फणः फणा । फणा जटा फणा नृष्णा फणा मन्यानकुण्डली'' ॥ इति अनेकार्थ-मजरी [श्लोकाषि • स्त्रो० ९०]

२ 'वक्त्रम्' अस्य पार्श्वप्रभोः वक्त्रं पद्मीव इति छुप्तोपमा ।

३ 'व्याप्ती' भूव्यापनेऽपि केसरादेः मर्यादानतिक्रमः । प्रतिमानां नैर्मल्यं क्रापितम् ।

४ 'शुचि-' ब्रह्मचारी सदा शुचिः।

५ 'खवारे' इभ्येः खवारे खसमये विशेषात् दानशौण्डैर्भाव्य-मिति भावः ।

६ 'संधर्षिणा' संघश्च ऋषिश्च संघर्षिः । सर्वे द्वन्द्वो विभाषया एकवद् इति ।

७ '-दुरासम्' संघर्षिणा सह बितरणे दाने अतिशयं विना दु:खेन स्थीयते-यदा ते अधिकाधिकं दद्युः तदैव ते सुखिता भवन्ति

अन्यथा दुःखिताः स्युः इति तेषां अधिकदानरसिकलं ज्ञापितम्।

८ '-उत्सवोष्टिकृत-' उत्सवेन हेतुना उच्छितानि उन्नीतानि ।
पतत्रं पक्षः तद्द् आचरितानि द्ष्याणि पटमण्डपाः तेषां श्रेणिः
सस्यां तारावलीविरचनैः मुक्ताप्रथनैः । तारावलीनां रज्जुश्रेणीनां
विरचनैर्वन्धनैः उद्दयनाय उद्यता इति भावः। "तारा मुक्तादिसंद्युद्धां
तरले द्युद्धमौक्तिके" इति विश्वः [विश्व० रान्तव० श्लो० ४९]
"तारावली रज्जुसंतितः" इति केचित्। "द्ष्यं वश्ले च तद्वृहे"
इति विश्वः [विश्व० यान्तव० श्लो० २९] 'व्यरुचन्' "द्युद्धोऽद्यतन्याम्" [३।३।४४ हैम०] इति परस्मेपदम्।

९ आचार्यहेमचन्द्रस्तु स्वीयदेशीनाममालाटीकायां कृशार्थस्य छातशब्दप्रतिरूपस्य 'छाअ' शब्दस्य विवरणप्रसङ्गे एनं चतुर्थं पादमित्यं निर्देशति—''छातोद्री युवदशां क्षणमुत्सवोऽभूत्''— देशीनाममाला वर्ग ३, गाया ३३।

<sup>1</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ १७ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे 'ववत्रश्रियः' इति मेदः ।

<sup>2</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ १८ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>3</sup> पूर्ववत् ।

<sup>4</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्हो॰ १९ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>5</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ २० चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माचे 'अभिवभुः' इति ।

<sup>6</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ २१ चतुर्थः पादः चतुर्यंतया ।

<sup>7</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ २२ चतुर्थः पादः चतुर्यंतया।

<sup>8</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ २३ चतुर्षः पादः चतुर्षतया ।

संवर्धितोच्छितमणीन् गणिनुंः सुवर्णपूर्णापेणान् विपणिनो विपणीन् विभेजुः ॥ २५॥ मेने जनः प्रमुमवेक्ष्य किमर्कचन्द्रावेतिज्ञिती खमहसा यदासेति नूनम्। अश्वान् रविद्वेतगमार्थमनन्तमसादन्यः शशं गुणमनल्पमवन्नवापं ॥ २६॥ नानामहैः सह सुधर्मविधिप्रबन्धाद् धर्माश्रमं श्रितवति श्रमणे दिनोऽभूत्। योषिज्ञनेषु दुरिते चरितैस्तपोभिराकर्णपूर्णनयनेषु हते क्ष्मणश्रीः'॥ २७॥ 5 राष्ट्रान्तरादपि समेख गुणैर्गणेन्द्रं कृष्टः प्रकृष्टमनसा सुकृतैकनिष्टः। तत्रावसन् वसनभोज्यधनोपहारैः प्रत्यर्ग्रहीचिरनिविष्ट इवोपचारैः ॥ २८॥ केचिद् दधुर्वतविधि भविनो विनोदैर्दानानि केऽपि ददुर्राधेमुदे यथेष्टम्। देवे स्थिते चलतयाऽव्धिभुवामभोगदोषप्रवादममृजर्भगनिम्नगानाम् ॥ २९ ॥ सा जैनपूजनविधाऽजिन तत्र सन्नाऽमात्रोत्सवैः प्रतिदिनं सुगुरूपदेशात्। 10 यद्वीक्षणोद्यतवधूर्न दधौ गतानि वल्गद्घनस्तनतटस्बिलतानि मन्दम् ॥ ३०॥ सांवत्सरे व्यधित पर्वणि सर्वसङ्घश्चैत्यानति संहगुरुः पथि यत् पुरस्तात्। सिश्चन्त्यगुर्विततपुष्करसीकरैस्तं मूर्धन्यरव्ननिकरैरिव हास्तिकानि ॥ ३१ ॥ इत्युत्सवैरभिनवैर्विभवैर्व्यतीत्य वैर्षा गुरोर्जिगमिषोरनुगृह्य र्गृह्याः। सार्थे चचाल कमलाऽङ्गवती ससंघैमाक्षिर्प्रकेतुकुथसैन्यगजच्छलेन ॥ ३२॥ 15 उत्फ्रह्ममिक्षकवनीमुखमिक्षकीपुः पूता निजाहिकमलैर्गुरुणा समृद्धा। सङ्घो ववर्ष स मिथो बहुदानमन्यनागाभियुक्त इव युक्तमहो! महेभः ॥ ३३॥ तत्रत्यसङ्घसहितः स हि तत्त्वदर्शी तीर्थानि नन्तुमथ तत्र पथा तथागात्। हस्यादिसङ्कलतयाकुलितो जलौघे रिक्तोदपात्रकरमास्त चिरं जनौघः ॥ ३४॥

१ 'गणिनः' गणः गच्छः खत्वेन येषां ते गणिनः-सूरयः ।

२ 'सुवर्ण-' सुवर्णेन हेम्रा यद्वा सुवर्णेन द्विज-क्षत्रिय-वैश्य-रुक्षणेन पूर्णाः आपणा येषु तान् ।

३ 'विपणिनो' विपणी व्यवहारी तस्य विपणिनः । जातौ एकवचनम् ।

४ 'विपणीन्' बणिग्मार्गान् ।

५ 'जनः' जनः एवं मेने—अर्क-चन्द्री एतेन जितौ ततः अश्वान् रिवः, तदन्यः शश्री शश्मम्—अवन्-रक्षन् अनन्तं व्योम अवाप । अनल्पगुणमिषात् पळायनशिक्षा नीतिशास्त्रे ।

६ 'क्षणश्रीः' दिनः क्षणतुल्यः श्लीजनेषु । कस्मिन् सति ? चरितैः कृतैः तपोभिः दुरिते इते सति ।

७ '-भोज्य-' वसति-भक्त-पान-भैषजादिभिः।

८ 'प्रत्यप्रहीचि-' तत्र नगरे अवसम्नपि प्रत्यप्रहीत् निषेवे चिरनिविष्ट इव बहुकालोषित इव

९ '-ममृजञ्ज-' चळतया नगनिम्नगानां नदीतुल्यानामिकधभुवां भ्रियाम् अभोगदोषप्रवादम् अमृजन्-भुक्ता इति भावः ।

१० 'सहगुरुः' गुरुणा सह सहगुरुः ।

१९ 'वर्षा' वर्षाशब्दः ऋतुवाची बहुत्वे ।

१२ 'गृह्याः' शाखापुराणि आसन् ।

१३ 'ससंघ-' संघेन सह यथा स्यात् तथा ।

१४ '-आक्षिप्तकेतु-' आ समन्तात् क्षिप्ताः प्रेरिताः केतवो चजाः, कुथाः करिकम्बलाश्व येषु ईदृशा ये सैन्यस्य गजाः तेषां दम्मेन लक्ष्मीः सार्थे चचाल ।

१५ '-महिकापूः' मलकापुरम्।

<sup>1</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ २४ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे 'पूर्णापणा विपणिनो विपणीविमेजुः' इति मेदः ।

<sup>2</sup> मा० पं• स• स्टो॰ २५ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>3</sup> मा० पं० स० श्लो० २६ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे तु समस्तमेतत् पदम् ।

<sup>4</sup> मा० पं• स० श्लो० २७ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>5</sup> मा० पं० स० श्लो० २८ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>6</sup> मा० पं॰ स॰ श्लो॰ २९ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>7</sup> मा॰ पं॰ स॰ स्हो॰ ३० चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>8</sup> मा० पं० स० श्लो• ३१ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>9</sup> मा० पं० स० म्हो० ३२ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>10</sup> मा० पं० स० श्लो० ३३ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

वाचंयमेन्द्रवचने रचनैर्जिनार्चा-ब्रह्मव्रतोत्सविवधेर्धृतधर्मबोधैः। वश्या वधूरिप न हास्यरसप्रसङ्गात् विद्वैरंगद्यत ससम्ब्रममेवमेका'॥ ३५॥ कृत्वाऽन्तरिक्षभगवत्प्रभुपार्श्वयात्रां स्र्रिर्जिगाम परतस्तु तिलिङ्गभागम्। नन्तुं मिलेश्वभयतोऽत्र जनस्तमीशानीकाशमाप समतां सितचामरस्यं ॥ ३६॥ श्रीभाग्यनामनगरादिभिजिग्मवस्तद्राजन्यसैन्ययुतसङ्घपुरःकरेणुम्।

सार्थामगामिकरिणाऽभिरणार्थमीश्रुह्योक्दन्तमुश्रालमसरं निपेतं ॥ ३७ ॥ दानं ददत्यि जलैः सहसाधिरूढे निम्ने तर्दांथिनि पयोम्रिच सङ्घलोकात् । स्वर्णप्रसारनिहतैः फलदादिवाऽधैर्मङ्क्षूद्रपाति परितः पटलैर्रलीनाम् ॥ ३८ ॥ श्रीकुल्लपाकपुरमेल गुरुवेवन्दे माणिक्यमूर्तिमृषमं सुवनाभिषेव्यम् । यन्मूर्भि राजित जटाऽऽस्यसरोक्हीव वर्णः पृथग्गत इवालिगणोऽङ्गजः स्वः ॥ ३९ ॥ १० तत्रामरेन्दुविबुधे धृतवाचकाङ्कैः सुरीश्वरैः सह चलम्नभिगामुकश्च । सङ्घौ मिथोऽत्र परिधापनिकाप्रधानावन्योन्यवस्त्रपरिवर्तमिव व्यधत्ताम् ॥ ४० ॥ सम्मुर्तिमृतमहोत्सवसन्निधानैः सुरिप्रतिष्ठितजिनप्रतिमासमाजः । साक्षात्त्रीयव विरराज स तीर्थराजो धौताङ्गलग्ननवनीलसरोजपत्रैः ॥ ४१ ॥ तत्र त्रिलङ्गविषयक्षितिपातिसाहिर्वाचा ग्ररोः सुरिममारिमयं न्यवारीत् । 15 मलेच्छेज्यवाचमवमल सुकुल्यरागादाक्रान्तितो न वशमेति महान् परस्य ॥ ४२ ॥

१ 'विक्त-' "विक्त: पह्नविको विटः" इति अमरः ।

<sup>[</sup> नैतद् वाक्यम् अमरकोशे, किन्तु हेमचन्द्राचार्यरचित अभि-धानचिन्तामणौ द्वितीयकाण्ड एवं पाठो दश्यते-"अथ विज्ञः पक्षवको विटः"-श्लो॰ २४५ ]

२ 'मिलनु-' जनः चामरवत् उभयपक्षतः मिमील ।

३ '-मीशनीकाश-' ईशो रुद्र: तद्वद् नीकाशः निश्चयो यस्य, तत्तुल्यो वा। "नीकाशो निश्चये तुल्ये" इति अनेकार्थः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ ३ स्टो॰ ७१६]

४ '-चामरस्य' "चमरी तु मृगान्तरे" इति अनेकार्थः [है० अने॰ सं॰ कां॰ ३ श्लो॰ ५४७] चमरीणां समूहः चामरम्, सितं च तचामरं च तस्य । ईशे गिरिशतया सितचामरसेवा युक्तैव । तिलिङ्गदेशो ईश्वरस्य अतिमाननात् गुरुं ताहशं हृष्ट्वा चमरी-गणवज्जनो नन्तुमाययो इति भावः ।

५ 'निपेते' सार्थपुरश्चलता हस्तिना संमुखगजस्य अभिरणार्थे युद्धाय संमुखं निपेते । कथम् ? ईशरुद्धोरुदन्तमुशलप्रसरं यथा

स्यात् तथा । श्रीभाग्यनगरात् संमुखागतः तथा तन्नगरराज-सैन्ययुतो यः संघः तस्य पुरश्वारी हस्ती तम् ।

६ 'तदार्थिन' अर्थिनि धनवति पयोमुचि मेघे दानं ददति-व्यस्तं रूपकम् ।

७ 'खर्णप्रसार-' सुवर्णविस्तारः पक्षे सुष्ठु अर्णः जलम् ।

८ '-रलीनाम्' साधिरूढे उच्चे निम्ने नीचे अपैः पापैः उदपाति वृक्षादिव अलीनां पटलैः ।

९ 'यन्मूप्रिं' यस्य भगवतः शिरित जटा राजित आस्यकमछे। अलिगण इव ।

९० 'अङ्गजः' तथा अङ्गजः शरीरजन्मा वर्णः पृथकृत इव । 'स्यः' इति सः प्रसिद्धः त्यत् शब्दस्य 'स्यः' इति प्रथमायां रूपं तच्छब्दार्थे । जटाया नीलरूपलं भगवन्मूर्तेनीलरत्नोपमानेनोपमा ।

**१९ 'अमरेन्दु–' अमरचन्द्रकवे**र्वोचकपदं दत्तम् ।

१२ '-बातुरी-' चतुराँ इति श्राविका।

१३ 'साक्षात्तयेव' साक्षादुभावेन-तीर्थराजः जिनस्य साक्षाद्भावेन ।

<sup>1</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ३४ चतुर्थः पादः चतुर्थंतया । माघे '-मेव काचित्' इति

<sup>2</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ३५ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>3</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ३६ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । अत्र 'अभिजन्मिवस्तदाजन्य' इसस्य स्थाने व्याकरणदृष्ट्या 'अभिजन्मि-वसदाजन्य' इति प्रयोगः साधुः ।

<sup>4</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ३७ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>5</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ३८ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे -'गणो गजस्य' इति पाठः । अस्य चित्रकाव्यत्वेन 'अङ्गजः स्यः' अत्र्यत्या अनुनासिको विसर्गो च न गण्यन्ते, अतो न समस्यामेदः ।

<sup>6</sup> मा० पं• स० श्लो० ३९ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>7</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ४० चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे -'पयोजपत्रैः'।

<sup>8</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ४१ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

श्रीभाग्यनामनगरी सुगुराबुपेते नित्योत्सवोच्छितचलद्भुजराजिवातैः। खःस्पर्द्धिनीं गिरितटीमलकां निनाय नान्यस्य गन्धमपि मानभृतः सहन्ते<sup>।</sup> ॥ ४३ ॥ दराद्येत्य दुरितस्थितिदारिदारैर्युक्तैर्विधाय विधिना विविधार्घदानम्। भव्याङ्गिनी गुरुपदाम्बुरुहि व्ययान्नी मम्ले यथागतमगामि कुलैरलीनाम् ॥ ४४ ॥ तत्रोत्सवैरभिनवैर्विभवैः प्रभाव्य जैनं मतं सुनिपतौ चलिते हयेन्द्राः। 5 नीताः पथं कथमपि त्वपथेन चेलुर्नेवात्मनीनमथवा क्रियते मदाँन्धैः ॥ ४५॥ स्रोरमुष्य पथि पुष्यति चाभिमुख्यं विँचापुरौकसि जने सहचारिणीव। आतिध्यतध्यविधयेऽथ मिथस्तथैकान्नागान् बबन्धुरपरान् मनुजा निरासुः ॥ ४६॥ सिन्धोस्तरे वनवरेषु पटीक्ररीषु सार्थागताभिगतसङ्गजनस्य तस्य। र्चर्चिक्यगन्धरतिनेक्षणदोषमोषात् कण्ठे गुणत्वमिलनां वलयेन भेजे'॥ ४७॥ 10 विद्यापुरे भगवदागमनेन सद्यः प्राक् तद्विनिर्णयकृतां गणकाप्रणीनाम्। बर्द्धापने बहुधनैः सद्नेऽभ्यनन्दि शास्त्रं हि निश्चितंधियां क न सिद्धिमेति ? ॥४८॥ स्तर्भं महान्तमुचितं सहसा मुमोच दानं ददावतितरां सरसाग्रहस्तः। बद्धापरांणि परितो निगडान्यलाबीत् द्वाग् बन्दिनां क्षितिपतिः प्रमदात् तदानीम् ॥४९॥ भद्रोत्तर्मस्य कलभैस्य सुकल्पितस्य दानोर्देये परिणतस्य रतेस्त्रिपद्यार्म् । 15 श्राद्धस्य ग्रद्धसमेरोचितभाविनः श्रीः खातदृयमुज्ज्वलर्मवाप करेणुराजः ॥ ५० ॥

९ 'भव्याक्रिनाम्' किम्भूतानां भव्याक्तिनाम् ? गुरुपदाम्बुरुहि अलीनाम्, तेषां कुलैः समृहैः व्ययात् द्वव्ययकरणात् नो मम्ले न संकुचितम् किन्तु यथागतं सोत्साहम् अगामि ।

२ '-आत्मनीन-' आत्मने हितम् आत्मनीनम् ।

३ 'मदान्धैः' "मदो रेतस्यहंकारे मधे हर्षेभदानयोः । कस्तूरि-कायां क्षेच्ये च" इति अनेकार्यः [है० अने० सं० कां० २ स्टो० २२८]

४ 'विद्यापुरी-' विद्यापुरे ओकः गृहं यस्य स-तस्मिन् ।

५ 'निराद्धः' एकान् कतिचिद् गजान् बबन्धुः अपरान् जलपा-नाद्यर्थं निराद्धः । अस्यतेः परोक्षा ।

६ 'चर्चिक्य-' चर्चिक्यं विलेपनम्।

७ 'निश्चितिषया-' 'विभक्तधना आतरः विभक्ताः' इतिवत् निश्चिता घीरपि निश्चिता इति उपचर्यते । अत एव अत्र गम्यमा-नार्येलात् उत्तरपदस्य अप्रयोगलक्षणो लोपः ।

८ 'स्तम्भम्' 'उचितम्' ''स्तम्भः स्थूणा–जाड्ययोः'' इति अने-कार्थः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ श्लो॰ ३०७] ''उचितं विदिते अभ्यस्ते मिते युक्ते'' इत्यपि [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ ३ श्लो॰ २४२]

९ 'बद्धापराणि' बद्धः अपरो जनो येषु तानि-उभयोः एकव-न्धनरूपाणि ।

१० 'भद्रोत्तमस्य' "भद्रं तु मङ्गले । मुस्तकश्रेष्ठयोः साधौ काचने करणान्तरे । भद्रो रामचरे हस्तिजातौ मेरुकदम्बके ॥ गिष्ठ दांमां" इति अनेकार्थः [है० अने० सं० कां० २ स्टो० ४३१-४३३] भद्रैः उत्तमस्य । पक्षे भद्रं मङ्गलम् काचनं वा तेन श्रेष्ठस्य । 'सुकल्पितस्य' सज्जितस्य ।

११ 'कलमस्य' कला मधुरा मा यस्य–सुविचारस्य ।

१२ 'दानोदये' दानम् मदः तस्य उदये ।

१३ 'परिणतस्य' परिणतः तिर्थग्दत्तप्रहारः ।

१४ '-त्रिपवाम्' त्रिपदी उत्पादादिः तत्र रतेर्धारणात् । पदो त्रिपदी गात्रबन्धः तस्यां रतेः ।

१५ 'समरो-' ''समरो युद्ध-संघयोः'' इति अनेकार्यध्वनिम-अर्थाम् । [श्डो० २१० पादाधि० ]

१६ - 'अवाप' श्राद्धस्य तथा हस्तिनः श्रीः उज्ज्वलं दीतं स्वात-इयमवाप । ''उज्ज्वलस्तु विकाक्षिनि राष्ट्रारे विरादे दीते'' इति अनेकार्थः [है० अने० सं० कां० ३ स्टो॰ ६२०]

<sup>1</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ४२ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । 2 मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ४३ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>3</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ४४ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>4</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ४५ चतुर्थः पादः चतुर्थतया।

प्रमाण पण त्रव काव हम् चतुवः पादः चतुवतया । हम्म

<sup>5</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ४६ चतुर्थः पादः चतुर्यंतया । 'अलिनाम्' भ्रमरवाचकः 'अलिन्' शब्दः नकारान्तोऽपि ।

<sup>6</sup> मा० पं॰ स० स्हो० ४७ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

वेइटेश्वरमुद्रिते माघे 'शास्त्रं सुनिश्चित—' इति पाठः स एव पाठो मिलनाथेन व्याख्यातः।

<sup>7</sup> मा॰ पं॰ स॰ स्हो॰ ४८ प्रथमतः पादत्रयं समस्यात्वेन । 8 मा॰ पं॰ स॰ स्हो॰ ४८ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

<sup>&#</sup>x27;परिणतस्य' ''तिर्थेग्घाती परिणतो गजः''-[है॰ अभि• कां•४ को॰२८७]

श्रीदेवचन्द्र इति जात्यमणिर्वणिश्च प्राग्यन्यवर्तत रसात् तरसा न दानात्। खखामिनापि च निषिद्धतथाप्रवृत्तिर्मन्दोऽपि नाम न महानवगृद्ध साध्यः ॥ ५१॥ तत्कारिताऽऽईतनवाकृतिसत्प्रतिष्ठां कृत्वा निघाय विबुधेन्द्रपदं सं वीरे। जेष्ठस्थितिद्वयविधेरतु कारकोऽभृदिच्छाविहारवनवासमहोत्सवानाम्'॥ ५२॥ मार्गेऽथ साहिवचसा प्रभुमन्वितायां चम्वां तु सङ्घजनकारितभोजनेषु। यन्ता बलात् सुहितमाशयति सा पिण्डं स्नेहच्युतिस्निपतबाहुरिभाधिराजम्'॥५३॥ नत्वाऽन्तरिक्षजिनपार्श्वपदौ ऋमेण देवर्षिराज इह सङ्घनाग्रहेण। बहाँनपूर्वनगरं द्युचिमासि जाग्रश्नीलाभ्रेपङ्किपरिवेषमिवाधिजग्मः ॥ ५४॥ देवे स्थितेऽनुभवनं नवनन्दिकृत्यदानाईतार्चनतपःकरणोत्सवेषु। —— सज्जीकृतेर्निशि विपल्ययना अपीयुः संरुक्ष्यपल्ययनवभ्रपदास्तुरङ्गाः' ॥ ५५ ॥ 10. पर्वस्विँहाईतविहारनवोपहारसङ्गच्छदङ्गधरजङ्गमतोत्तरङ्गः। प्रोचैर्महेषु सहसाऽभिवहंस्त्रिलोक्या रोमाश्चतामिव जगाम रजः पृथिव्याः ॥ ५६॥ राजन्यजन्यतद्जन्यपरंपराभिः क्षुब्धो न सत्त्वजलधिर्जलधीरंणाभिः। प्राचीनदेवजनुषोऽनुगतेन सूरिः शेषेण तेजस इवोल्लसता रराज'॥ ५७॥ मासानतीत्य चतुरोऽस्य पुनर्धरित्रीसङ्घाग्रहाज्जिगमिषोरथ तत्प्रयाणे। 15. सञ्जिनियान् पथि सपल्ययनः शिवाय श्रीवृक्षकी पुरुषकोन्नमिताग्रकार्यः ॥ ५८॥ सुरेरनुवजनकुज्जनभक्तिकार्ये यः सङ्घनायकतया समयेऽभिषिक्तः। तसी हरिः क्षितिभृतापि ददे वपुष्मान् उचैःश्रवा जलनिधेरिव जातमात्रः'॥ ५९॥ चाषोऽचलत् फलभुगस्य तदाऽपसव्यः श्रव्याणि देव्यपि चकार स्तानि सर्व्या। भव्यान्यवाच रुचिवल्गितहेषितेन मिश्रं द्धह्रानबर्बुरशब्द्मश्वः ॥ ६०॥ 20 याने गुरोरनुगमाभिगमैर्नृपाणां सङ्घत्य चानुचलने स्वलनेऽचलायाम् ।

१ 'वीरे' बीरविजयकवौ।

२ '-अम्र-' "अम्रं तु त्रिदिवे गगनेऽम्बुदे" इति अनेकार्थः [है अने • सं • कां • २ स्ट्रो • ३८२] अभ्रम् अभ्रकम् ।

३ 'पर्वसु' चतुर्दश्यादिषु ।

<sup>😮 &#</sup>x27;जलघीरणाभिः' जडधियां सागरपाक्षिकाणां वा ईरणाभिः।

५ '-धरित्री-' धरित्रीपदेन गूर्जरत्रादेशः।

<sup>1</sup> मा० पं० स० श्लो० ४९ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

<sup>2</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ५० चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

<sup>3</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ५१ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । माघे 'क्लेह्सुति'-इति मेदः।

<sup>4</sup> मा० पं० स० श्लो० ५२ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

<sup>5</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्टो॰ ५३ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । माघे '-वर्ध-' इति ।

<sup>6</sup> मा॰ पं॰ स॰ स्टो॰ ५४ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

६ 'श्रीवृक्ष-' हृद्-वक्त्रावर्ती हयः श्रीवृक्षकी ।

७ '-पुरुषक-' पुरुष एव पुरुषकः तेन उन्नतः अर्ध्वावस्थितः भग्नकायः यस्य सः।

<sup>&</sup>quot;पश्चिमेनाप्रपादेन भुवि स्थिलाऽप्रपादयोः । ऊर्ध्वप्रेरणया स्थानम्-अश्वानां पुरुषः स्मृतः" ॥

८ 'अपसव्यः' दक्षिणः ।

९ 'सव्या' वामा ।

<sup>7</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ५५ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।
8 मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ५६ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।
श्लीष्ट्रसकी अश्वविशेषः । तल्लक्षणं च--"वक्षोभवावर्तचतुष्ट्यं च कण्ठे भवेद् यस्य च रोचमानः ।
श्लीष्ट्रसकी नाम हयः स भर्तुः श्लीपुत्रपौत्रादिविवृद्धये स्यात्" ॥
इत्यादि सवित्तरं वर्णनं माघस्य मिल्लनाशीयवृत्तितोऽनवोद्ध्यम् ।
9 मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ५७ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।
10 मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ५८ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । माधे 'दशनचर्चुरशब्द---' इति मेदः ।

10

15

पुंसोऽर्वताऽतिचरतः खगरूपमिष्टमश्वेति विद्वतमनुद्रेवतान्यमश्वम् ॥ ६१ ॥ मत्तिवेषे रथवरैः पथि सङ्कलेऽपि सार्थागतानुगतलोलह्यां नु कश्चित्। गीतेषु मोहितमनाः शनकैः खमश्वं वल्गाविभागकुशलो गमयाम्बभूवं ॥ ६२॥ श्चत्वाऽथ सूरतिजने सरतौ गुरूणां पुर्यागतिं समियानसमुत्सुकेऽसिन्। सज्जास्त्वराष्ट्रिटितसंयमना विजहुर्दामार्श्वनस्खलितलोलपदं तुरङ्गाः ॥ ६३ ॥ उद्वाहिनीभरवहेन सुदूरमार्गक्कान्त्यावहेन निवहे सुदेशां जनानाम्। न कापि सूरिपद्सङ्गमनं विनाऽऽसांचिके निँमीलदलसेक्षणमौक्षकेण ॥ ६४॥ नत्वा प्रभुं पथि स सङ्घलनो जहर्ष नार्यो जगुः कलरवं नद्तुर्नटौघाः। गर्जा जगर्जुरनुतूर्यनदं नदीनां रोघांसि धीरमुपचस्करिरे महोक्षाः ॥ ६५ ॥ प्रौढोत्सवैः सममय श्रमणेभराजाऽपाच्यां विद्वत्य सयशोजयधर्मकृत्यम् । श्रीस्फूर्तिबन्दिरवरे कुधियां विधूय जग्मे जयोद्ध्रंरविद्याऽऽलविषाणंमुक्ष्णाम् ॥६६॥ सर्वत्र पर्वदिनमेव विभावयन्ति देवे स्थितेऽत्र नभसि प्रतिचन्द्रशालम्। अश्वीयमुष्णिकरणस्य सुर्वं यवानामभ्रंलिहानि लिलिहे नवपल्लवानि'॥ ६७॥ प्रत्यक्षमेव ननु राजसभस्य नश्यदुर्वोदिपाक्षिकसपक्षममुख्य शिष्याः। वादेन जिग्युरवनीभृदतः प्रकोपात् विप्रं पुरात् पतगराडिव निर्जगारं ॥ ६८ ॥ रूणैः सुवर्णमणिभिर्यदभीष्टदानैः सङ्गेन वृष्टमतिहृष्टहृदा तदानीम् ।

१ '-अर्वता-' हयेन।

२ '-अनुद्रवता-' किंभूतेन अर्वता ! अन्यम् अश्वं विद्वतं रष्ट्रा इयम् अश्वा तुरक्षी इति थिया अनुद्रवता ।

३ 'वल्गा'-वल्गा मुखरज्जुः । सा च उत्क्षिप्त-निक्षिप्त।दि-मेदैश्चर्दुर्दश्चा । तस्या विभागो विविच्य प्रयोगः, तत्र कुशलः ।

४ 'दामाघन'-"दामाघनं पादपाशः" इति वैजयन्ती ।

५ 'सुहशाम्-' सम्यग्दशाम् ।

६ '-आसांचके' सूरिपादसंगति विना कापि न आसांचके-अत्युत्सुकताव्यक्षनम् ।

७ 'निमीलद-' निमीलन्ति अलसानि ईक्षणानि यत्र कर्मणि तत्।

८ 'औक्षकेण' वृषभसमूहेन ।

९ '-उपचस्करिरे' आलिलिखः ईर्घ्यार्थे(हर्षार्थे)आत्मनेपदम् ।

१० 'जयोद्धर-' जयेन उद्धुरा विशः वणिजः सेवका यस्य स तेन-जयोद्धरविशा गुरुणा।

११ '-आलविषाणमुक्ष्णाम्' कृधियाम् उक्ष्णाम्-कुमतिषु वृष-भाणाम्-आलम् उत्स्त्रहृषं विषाणं विधूय भक्ष्वा अग्मे । आलम् अभ्याख्यानम् । ''आलं स्यादनर्थ-हरितालयोः'' इति अनेकार्थः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ स्त्रो॰ ४६३]

१२ 'विप्रम्' कश्चन कुमतिसहायं विप्रम् अमुख्य स्रै: शिष्या वादेन जिग्युः अतः तं नृपः पुरात्-नगरात् निर्जगार निष्ठाश-यति सा। यथा गरुडः विप्रं पुरा पूर्वेकाले निर्जगार इति पौराणिकी कथा। अत्र गरुडपक्षे 'पुरात्' इत्यस्य'त्'कारः अधिकः, परं समस्यायां न दोषाय चित्रेऽनुस्तारवत्।

<sup>1</sup> मा० पं० स० श्लो० ५९ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । माघे-'द्रवताश्वमन्यम्' इति मेदः ।

<sup>2</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ६० चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

"उत्थिता शिथला तथोत्तरवती मन्दा च वैद्दायसी

विक्षितेककरार्धकन्धरसमाकीणां विभक्ता तथा ।
अत्युत्थित-तलोद्भृते खल्ल तथा व्यागृढ-गोकणिके

वाहानां कथिताश्चतुर्दशविधा वल्गाप्रमेदा अमी" ॥

इत्यादिः वल्गामेद-प्रमेदखरूपपरिचयो मिल्लनाश्रीयटीकातोऽवगनतव्यः ।

<sup>3</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ६१ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । माघे

<sup>&#</sup>x27;-दामाञ्चलस्खलित'—इति भेदो भाति परन्तु न-लयोः समान-स्थानत्वेन नात्र समस्यामेदः ।

<sup>4</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ६२ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

<sup>5</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ६३ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन। 'गर्जाः' गजाः। माघे 'धीरमपचस्करिरे' इति मेदः। अत्र 'अपचस्करिरे' इति साधु न तु 'उपचस्करिरे' इति।

<sup>6</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ६४ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । माघे '-विशालविषाणमुक्षा' इति मेदः ।

<sup>7</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ६५ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । 8 मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ६६ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । माघे 'पुरा' इति ।

10

वैतालिका द्यप्तंमे सुकृतस्य तस्य भोगावलीं कलगिरोऽवसरेषु पेटुः ॥ ६९॥ सूरेर्विहारकरणादिति गुर्जरत्रा मोहाभ्यंमित्रजिनशासनम्भृतोऽमृत्। मूर्त सुकृत्यचितेः परितो दुरन्ताऽलक्ष्मीविडम्बि शिविरं शिवकीर्तनस्य ॥ ७०॥

श्रवन्त्या ऐन्द्रच्या विमलसिल्लैः पार्चकृद्गः स विन्ध्यः पीतार्विध मुनिवरमितं दक्षिणदिशः। विभोः स्फातिं मां त्वं नय विनयतोऽज्ञापयविति

बलाकान्तः कीडदृद्धिरदमथितोर्व्वीरुहरवैः ॥ ७१॥

महो बिभ्रत् सौरं विबुधकितो देवगुरुराट्

द्धानोऽसौ चैन्द्रश्चियमिह सदा यद् विहरति। खरेवायं देशो नदति गिरिरित्युर्वंभनको

बलाकान्तः क्रीडद्द्रिरदमथितोर्व्वीरुहरवैः ॥ ७२ ॥ [पाठान्तरम्]

शिद्वानन्दे महाकाव्ये दिव्यप्रभपरनाम्नि ऐङ्काराङ्के माघसमस्यार्थे महोपाध्यायश्रीमैघ विजयगणिविरचिते दक्षिणदिग्विजयनामा पद्धमः सर्गः । श्रीः ॥ ५ ॥

### षष्ठः सर्गः।

॥ उँ ऐँ हीँ श्रीँ छीँ होँ श्रीशङ्केश्वरपार्श्वनाथाय नमः ॥ ऐँ नमः ॥

अथ रिरंसुमें सुं युगपद्गिरौ चसुरयोरवधार्य जपक्रमे। कमपि धित्सुमवेत्य ससंभ्रमं निजर्पेदे जपदेवतयाऽऽजगे'॥१॥

अथवा-

अथ गणेन्दुरितो दुरितोज्झितः प्रवरगन्धपुरेऽधृत धारणाम्।

15

९ 'नृपसमे' नृपाणां सभा नृपसभम् तत्र ।

२ 'मोहाभ्यमि-' मोहजयोद्यतस्य जिनशासनराजस्य शिविरं चमूनिवेशः गूर्जरत्रा बभूव ।

३ 'दुरन्ताऽल-' दुष्टः भन्तो यस्याः ईदक् भलक्ष्मीः मिण्या-लम् तस्या विडम्बि निवारकम् ।

४ 'शिवकीर्तन-' शिवं निरुपद्रवं कीर्तनं सुतिर्यस्य तस्य ।

५ 'पाद्य-' पादार्घ पाद्यम् ।

६ 'बलाकान्तः' बलां महीम् आकान्तः व्याप्तः । ''बलो इस्ती बलं सैन्ये बलं सत्त्वं बला औषधीः रक्तयोनिः बलो दैत्यो बला लक्ष्मीबला मही'' इति अनेकार्यध्वनिमञ्जरी [स्टो० ७७ स्टोकाधि•]

७ 'सीरम्' स्रे: इदं सीरम् । पक्के स्रस्य रवेः स्रराणां वा इदम-सीरम् ।

८ '-कनको' "कनको नागकेसरे धत्तूरे चम्पके काश्चनार-किंशुक्रयोरिप" इति अनेकार्थः [है० अने० सं० कां० ३ खो• ११]

९ 'बलाकान्तः' "बलं रूपे स्थामनि स्थाल्य-सैन्ययोः ॥ बोले बललु बलिनि काके दैले हलायुघे" इति अनेकार्थः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ स्टो॰ ४८८-४८९]

१० 'अथ रिरंसुममुम्' अथ अमं श्रीदेवस्र्रिं मनुष्य-देवयोः
गिरी वाण्यो अवधार्य जपविधो रिरंसुं रन्तुमनसम्, च पुनः
कमपि नरं शिष्यम् निजपदे धित्सुं स्थापयितुकामम् अवेत्य ज्ञाला
जपदेवतया आजगे आगतम् ।

१९ 'निजपदे' "पदं विभक्त्यन्ते स्थाने शब्दे वाक्ये-अङ्क-वस्तुनि त्राणे पादे पादचिक्के व्यवसाये उपदेशे च" इति अनेकार्थः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ स्थो॰ २२५-२२६]

<sup>1</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ६७ चतुर्थः पादः चतुर्यत्वेन । माघे 'मोगावळी:'।

<sup>2</sup> मा॰ पं॰ स॰ श्लो॰ ६८ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । दे॰ ८

<sup>3</sup> मा॰ पं॰ स॰ स्हो॰ ६९ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ।

<sup>4</sup> पूर्ववत् ।

<sup>5</sup> सा॰ ष॰ स॰ स्त्रे॰ ९ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

कचन योजयितुं निजमुत्तमे भुवि पदं विपदन्तंकृतं सताम् ॥ २॥ नवपलादापलादावनं पुरस्ततरसालरसालयँनैहितम्। मुनिजपाय जर्पायतमेक्ष्य स हृदि ननन्द न नन्दनतोऽधरम् ॥ ३॥ जपरसात् पँरसात् त्रिदशोऽप्यगात् गतमलं तमलं च परीक्षितुम्। व्यधित साधितसालदलायुधः स सुरिंभ सुरिंभ सुमनोभरैः ॥ ४॥ 5 विलुलितालकसंहतिरामृशन् निधुवनश्रमवारि मृगीदृशाम्। हंरिरपीयत फुछनसा मृगैः प्रसवयन् सर्वयःककुभावलीम् ॥ ५ ॥ विघटयन्नलिनावलिसम्पुटान् प्रकटयन् मद्दनानलमुद्भटम् । परिमलैर्मुनिराजमनुन्मिलत्कुवलयं बलयन् मरुदाववौ ॥ ६॥ तुलयति सा विलोचनतारकामिह् भुवः कुसुमाश्रयणेऽलिनी । 10 मिथुनमप्यभवत् तदवेक्षणादनुनैगं तु न गन्तुमिह क्षमम् ॥ ७॥ क्रसुमकेलिचिंकी रसिकः स्त्रिया प्रसवविक्रयिकां करुणादायः। इति जगाद सुमानि जनेऽच दा मैलिनि मालिनि ? माऽधर्वयोषिताम्' ॥ ८ ॥ स्फुटमिवोज्ज्वलकाश्चनकान्तिभिर्वनमवेक्ष्य घनं नवचम्पकैः। प्रियमिहाऽरमयत् सुरते वधूः कैंपिहितं पिँहितं कुसुमाम्बरैः ॥ ९॥ 15 तिलकपुष्परजोऽनुरजद् दिशो भृशमराजत राजतरोचिषा। भसितमप्रियद्वाहभवं वृषार्केपिशितं पिशितं मदनाग्निना ॥ १० ॥

[ इति प्रन्थविस्तरमिया प्रथमपादसमस्यात उपरम्यते ]

```
१ 'विपदन्त-' धारणाविशेषणम्-विपदन्तकृतं धारणाम् ।
```

२ '-पलाश-' पलाशाः-पत्राणि ।

३ '-रसालरसा-' रसालानाम्-आम्राणाम्, रसायां भूमौ ।

४ '-लयनै-' व्यापनै:-व्याह्या ।

५ '-जपाय' ऋषीणां जपाय योग्यम् ।

६ 'जपायत-' जपाभिः जातिभिः-जातिकुसुमैः आयतं विस्तीर्णम् ।

७ 'परसात्' परवशः ।

८ 'सुरभिम्' वसन्तऋतुम् ।

९ 'हरिः' वायुः ।

९० 'सवय:-' सपिक्षकां दिक्पक्कि पुष्पवर्ती कुर्वन् ।

१९ '-नुन्मिलत्' मुनिराजं च पुनः अनुन्मिलत् संकुचत् कुवलयम् । चकारोऽध्याहारात् बलवन्तं करोति बलयति शतृप्रस्थये

बलयन् । पक्षे बलयन् नामयन्-ध्याने प्रह्वीकुर्वन् स्रिम् ।

१२ '-नगं' अनुनगं प्रतिवृक्षम् ।

१३ '-चिकी-' चिकीपंति इति चिकीः।

१४ 'मलिनि' किंभूते जने ? मलिनि अर्थात् सशोके।

१५ '-योषिताम्' हे मालिनि! अधवयोषितां पुष्पाणि अद्य मा दाः । "धवः पतिर्धवो भीक्ष्र्यंक्षजातेर्धवो मतः" इति अनेकार्थंध्वनिमञ्जरी [स्टो० १३५ अर्धस्टोकाधि०]

१६ 'कपिहितम्' वनवानरयोग्यम् ।

१७ 'पिहितम्' पुष्पवसनैराच्छादितम् ।

१८ '-दाह-' अप्रियाविरहमृत: ।

१९ '-कपिशितम्' दृषाकपिः शिवः तद्वत् सितम्।

२० 'पिश्चितम्' "पिशत् अवयवे" तुदादिः । पिश्चितम्— विस्तारितम् ।

<sup>1</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ १ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>2</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ २ प्रथमः पादः प्रथमतया ।

<sup>3</sup> मा० ष० स० श्लो० २ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।

<sup>4</sup> सा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ३ प्रथमः प्रथमतया ।

<sup>5</sup> मा॰ ष॰ स॰ स्हो॰ ३ चतुर्थः चतुर्यतया ।

<sup>6</sup> मा॰ ष॰ स॰ को॰ ४ प्रथमः प्रथमतया । माघे 'विलोचन-तारकाः' इति पाठः ।

<sup>7</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ४ चतुर्थः चतुर्थतया । केवलं पद-च्लेदमेदः।

<sup>8</sup> मा० ष० स० श्लो० ५ प्रथमः प्रथमतया ।

<sup>9</sup> मा॰ ष॰ स॰ स्टो॰ ५ चतुर्यः चतुर्यंतया ।

रविकरैर्नलिनी प्रविषोधिता सरसिजाऽऽस्यममी कथमापपुः। इह रुषा परुषा मधुपवजानुपरि ते परितेपुरतो भृशम्'॥ ११॥ कमलकोमलकोशपदात् तदा कृतरवा तरवारिवदुल्वणा। सारतपस्य हृताध्वगचेष्टितध्वनिरगांन्निरगान्मधुपावितः'॥ १२॥ विविधवौग्विधया सुधयाऽऽशुगा धृतरसा तरसौ प्रियसङ्गमे। तमनुकूलयति स हृदि समयि छदुरया ऽदुरयोचितमङ्गना ॥ १३॥ मृगदृशामपि नैव मुनीश्वराः शिखरिधीरतर्यां रतयाचनैः। स्रुषमैया सुरभेः सुरभेदके-श्वरजिताञ्रर्जिता वद्यमाययुः ॥ १४॥ विभुरभृन्न विचालयितुं सुरो जपरतेः परतेजसमीश्वरम् । व्यमुचद्रम्बुमुचां घटयोचकेरतृतयाऽतृतया वनपांदपः ॥ १५॥ 10 जलिधमुच्छलितं च्छलितस्रतः स विरचय्य पुरः सुर इत्यवक्। वर्जं विभोऽन्धितटे लहरी वहन्नवलते वलतेऽभिमुखं तव'॥ १६॥ विरम दुश्चरणाचरणादतो भज नवप्रमदाः प्रमदालसाः। तव किमद्भुतरूपरवी यथा मम न सौमैनसौ मनसो मुदे ॥ १७॥ सुर इति प्रभुमादिशति क्षणाद्थ सुशासनशासनदेवता । 15 पुरत एव वपुर्लतया प्रिया वलिभयींऽऽलिभयींदिव सखजे ॥ १८॥

```
जिता' इति मेदः ।
```

९ '-अगात्-' अगं वृक्षम् अति इति अगात् [अग+ अत्≃अगात्]

२ '-वाग्विधया' किंभूतया सुधया ? विविधवाक्प्रकारया ।

३ 'तरसा' शीघ्रम् ।

४ 'स्मय-' स्मयः अहंकारः तस्य छेदे समर्थया ।

५ '-अदुरया-' दुर् दुष्टा, आ लक्ष्मी:-दुरा न दुरा अदुरा तया चितं व्याप्तं तम्-अदुरया-चितम्—नायकम् । यद्वा न दुष्टः अयो भाग्यं यस्य तेन आचितं व्याप्तम्-अदुरयाचितम् [अ+ दुर्+अय+आचित-]

६ '-रिधीरतया-' धिया बुद्धा रतं धीरतम्, शिखरिणि धीरतं यस्याः सा तया सुषमया ।

७ 'सुषमया' किंभूतया? सुरमेर्वसन्तस्य सुषमया शोभया, सुराणामपि मेदको जेता ईश्वरः तस्य जिता-जयकारिण्या।

८ '-अरजिता' रजखन्तं करोति रजयति, णौ मलर्थलोपे क्तप्रस्यये रजिता न रजिता अरजिताः-अलिप्ताः । यद्वा 'न वश-माययुः' काकुः वशं प्राप्ताः तदा वसन्तशोभया अरम्-अत्यर्थं जिताः-अरजिताः ।

<sup>1</sup> मा० ष० स० श्लो० ६ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>2</sup> सा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ७ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>3</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ८ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे-'चित-मञ्जनाः' इति पाठः ।

<sup>4</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ९ चतुर्थः चतुर्यंतया । साधे-'ख्र-

९ '-अन्तयाऽनृतया' अनृतया असख्या विकुर्वितया, अनृ-तया अग्राप्तया [ऋत=प्राप्त । अन्-ऋत-अनृत ]

१० 'वनपादपः' वनं जलं पातीति वनपो वरुणः, ततः अपः वारीणि व्यमुचत् अम्बुमुचां घटया ।

१९ 'व्रज विभो!' हे विभो! अब्धितटे व्रज । किंभूते ? वह-श्ववलते, लहरी तव अभिमुखं वलते—तत्र रक्षसद्भाषाक्षोमेन क्षुभ्यतु । यद्वा भयसंदीपनम्—अयं समुद्रः आयाति तटं याहि इति भावः ।

१२ 'सीमनसी' यथा मम सीमनसी देवसंबन्धिनी रूप-रवी मनसी मुदे भवतः तथा तव किं न मुदे ?

१३ 'सुर' सुरे देवे प्रभुम् इति आदिशति सति शासनदेवता पुरत एव वपुर्लतया सखजे खशरीरेण आगल्य मिमीले—शरीरेण मिलिता साक्षाद् बभूव इत्यर्थः।

<sup>9</sup>४ 'बिलिभया' किंभूतया वपुर्लतया बिलिभया त्रिवलीयुक्तया।
9५ '-आलिभया-' आलिः अनर्थः तद्भयदिव एवं गुरुं विरुद्भवनौर्निमन्त्रयन् अनर्थं सुरः प्राप्स्यति इति। ''आलिः सख्यावलीसेलनर्थेषु'' इति अनेकार्थः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २
स्टो॰ ४६४]

<sup>5</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ १० चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>6</sup> मा० ष० स० श्लो० ११ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>7</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ १२ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>8</sup> मा० घ० स० +छो० १३ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे—— 'अलिभग्रान'।

सुरगिरेरपि घैर्यगुरुं गुरुं बत किमादिशसि भ्रमसम्भ्रमात्। रजित यो न हरेः प्रियया स किं कलकलोऽलकलोलेहशाऽन्यया ॥ १९॥ अजगणद गणशो न सुराङ्गनास्तरुणतारुणताभृदयं पुरा। जरिस पर्वयति किं स मनोभुवा विधुरिता धुरि ताः क्रकरंक्षियः'॥ २०॥ इति निवार्य सुरार्यमणं दिवो मृगदृशाऽस्य जगे गुणसङ्गतिः। 5 कलगरा यद्पश्चतिभिर्लयार्तं किसु सुहुर्ससहर्गतभर्तृकाः ॥ २१॥ अहिपतेरँबशाऽऽर वशा रसाजपनिलीनमना नमनाशया। परिजनस्य निवार्य घरागतावधिगमं धिगमङ्गलमश्चर्णः ॥ २२॥ श्रुतसुरी भुवनित्रतयेश्वरी श्रियमिति प्रवद्न्त्यचिरादगात्। न समुंपैम्यधुनेत्युदिता दानैरवितथा वितथाः सखि ! मा गिरः'॥ २३॥ 10 अवगमर्लगणो गणवासवं जपंविधेयविधेयमिहादिदा। विनयतो नयतोयधिरप्यतः खरमृतैरमृतैरिव निर्ववौ'॥ २४॥ प्रभविता भविताऽिय पदे नु मे क इह पद्दभृँदित्युदितेऽमुना। ऋतुमुजा तु मुजार्जितसच्चशोध्वनिभृता निभृतांक्षेरमुज्जमे<sup>'</sup> ॥ २५ ॥ जयित बीरपदाद् विजयः सुधीः समेंयिनामयि ! नाथ ! रविः स यः। 15 सम्रुनियोगनियोगतपः क्रमैरुदवहद् दवहव्यं कुजः श्रियम् ॥ २६॥ परमते रमते खलु यन्मतिः प्रवचने वचनेऽपि च यः पद्धः।

९ 'कलकलो-' कला मधुरा अजीर्णा कला यस्य सः।

२ '-अलक्लोल-' अलकेः पक्ष्मकेशैः लोले हशौ यस्याः सा सया-मानुष्या न रजति हरेः प्रियया शच्या श्रिया वा ।

३ 'धुरि' धुरि इति प्रथमं पर्यखपि न तर्हि तद्भोगवार्ता का?

४ 'कुकुरिस्न-' कु कुत्सितम् कुलं देहः विण्मूत्रमयलात् यासां ताः । "कुलं कुलगणे देहे गेहे जनपदेऽन्वये" इति अनेकार्यः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ श्लो॰ ४६९]

५ '-अस्य' प्रभोः।

६ 'र्लयात्' ''लयस्तूर्यत्रयीसाम्ये संश्वेषण-विलासयोः'' इति स्रनेकार्यः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰२ श्वो॰३७०] लक्षणया मुच्छेया।

<sup>े &#</sup>x27;अहिपते:-' धरणेन्द्रस्य वशा स्त्री रसाद् अवशा शीघ्रम् आर प्राप ।

८ '-अश्रुणः' पृथिव्याम् भागमने विरहात् अश्रुणः अधिगमं परिजनस्य निवार्य भमक्तलं धिग् इति ।

९ 'समुपैमि-' 'हे सखि! अहं संप्रति न समुपैमि' इति

शनैः उदिता गिरः अवितथाः सत्याः मा वितथाः कार्षाः—श्रीघ्र-मेव भागच्छ इति ।

९० 'जप-' जपस्य विधेयो विनयः तस्य विधेयं कार्यं कथय । अतः देववाक्याद् नयपयोधिः निर्ववौ—निवृतिं सुखं प्राप स्वः स्वर्गस्य अयाचितैः अमृतैः अमृतैः पीयूषैरिव ।

११ 'पट-' ''पटक्षतुष्पये पीठे राजादेः शासनान्तरे'' इति अनेकार्थः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ स्टो॰ ९१]

१२ 'ऋतुभुजा' देवेन ।

१३ 'निसृताक्षर-' निर्णातवर्णम् ।

<sup>9</sup>४ 'समयिना-' समयिनां सिद्धान्तविदाम् रविः । ''समयः शपथे भाषा-संपदोः काल-संविदोः । सिद्धान्ताचारसंकेतिनय-मावसरेषु च" इति अनेकार्थः [है० अने० सं० कां० ३ स्त्रो० ५०२-५०३]

१५ '-योगनियोग-' मुनीनां योगा उपधानानि, नियोगः आश्चा, तपश्च तेषां ऋमैः ।

१६ 'दबहव्य-' दवानलहव्यभुजः ।

<sup>1</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ १४ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>2</sup> सा० ष० स० स्त्रो॰ १५ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>3</sup> मा॰ व॰ स॰ स्त्रे॰ १६ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>4</sup> मा॰ घ॰ स॰ स्टो॰ १७ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>5</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ १८ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>6</sup> मा॰ ष॰ स॰ स्ट्रो॰ १९ चतुर्थः चतुर्यंतया।

<sup>7</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ २० चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>8</sup> मा॰ ष॰ स॰ म्हो॰ २१ चतुर्थः चतुर्यतया । मार्चे '~द्व-इव्यवहिशयम्' इति मेदः ।

विरतिधीरतिधीर! विवध्यति ग्लाचिरसौ चिरसौरभसम्पदः ॥ २७॥ नवमतिर्वमित सा न सद्वि जिनेकृती निकृतीर्न दधावयम्। घनवरां न वसन्तदिने बने भ्रमदली मदलील्यमुपाददे'॥ २८॥ सपिंद मुर्जि सहैव सुधासुजां कविविधोर्विविधोक्तिकतामिति। सरसचन्दनरेणुरनुक्षणं विचकरे च करेण वरोर्हभिः ।। २९॥ 5 अथ गतेषु सुरेषु जगद्वरं जपतपोमहसाऽर्कमिवोद्धरम्। समभिवन्दितुमिभ्यतिः श्रुतस्वसमया समयाज्ञगैतीधरम् ॥ ३०॥ अहमदादैणहिल्लकपत्तनाद् जनपदाज्जनताचलने नरः। सुद्धदमन्वियतुं पितृवारणे न चकमे च कैमेकरसं रहः ॥ ३१॥ रथर्गतिः स्तनितानि वदान्यतां पथि जनो जगृहे प्रसर्त्कुथम्। 10 द्विपगणस्य घनस्य धनुर्भृतः शबलिमा बलिमानमुषो वपुः ॥ ३२॥ पथि रथेषु चलत्सु समीरणैः प्रकटिता पिहिता पटमण्डपैः। नववधूरिमतः किसुँ शारदैरचिररोचिररोचत बारिदैः ॥ ३३॥ ब्युपेरतं परतश्रविधेर्लयात् तमधिगम्य गुरुं जनता नता। पुरमपि स्थितये सदने क्षणैर्विधुरबैन्धुरबन्धुरैमैक्षत'॥ ३४॥ 15 सधनरर्क्षेमुखब्यवहारिणामिह महाग्रहतो विहगेक्षणे। मुनिपतेरनुक्लतया ववौ जनमनोर्नमनो घनमाँकतः ॥ ३५॥

```
1 मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ २२ चतुर्थः चतुर्थतया ।
```

6 मा॰ ष॰ स॰ को॰ २७ चतुर्थः चतुर्थतया ।

7 मा॰ ष॰ स॰ स्हो॰ २८ चतुर्थः चतुर्थतया ।

8 मा॰ ष॰ स॰ स्को॰ २९ चतुर्थः चतुर्थतया ।

9 मा॰ ष॰ स॰ स्त्रे॰ ३० चतुर्थः चतुर्यतया ।

<sup>9 &#</sup>x27;चिरसौरम-' हे अतिधीर! असौ सुधीः स्रीणां समूहः सौरम् तस्य भा यासु ताः भाश्व ताः संपदश्व विवक्ष्यति परिणेष्यति । चिरं सौरभसंपदः चिरसौरभसंपदः "विस्पष्टपदुः" इत्यादिवत्

२ 'जनिकृती' जनेर्जन्मनः कृती दक्षः ।

३ 'निकृती-' मायाः । 'मदलौल्यम्' मदेन चापल्यम्-मनोविकारम्।

४ 'वरोरुभिः' सुधाभुजां देवानाम् वरोरुभिः स्त्रीभिः कवि-विधोः वीरस्य गूर्धि सरसचन्दनरेणुः विचकरे विकीर्णः।

५ 'जगती-' जगती क्षमा तद्वारकम् ।

६ 'अहमदा-' पदैकदेशे पदसमुदायोपचारात् अहमदाबाद-नगरात् ।

७ 'कमेक' कम्-सुद्दम्-मित्रम् अन्वयितुम्-अनुयातुं न चक्रमे-न इयेष ।

८ 'रथगतिः' रथगतिः घनस्य स्तनितानि जगृहे, जनः

वदान्यतां दातृत्वं जगृहे । तदा घनस्य शबलिमा गजगणस्य वपुर्जगृहे । किमृतस्य गजगणस्य ? बलिमानसुषः ।

९ 'प्रसरत्कुथम्' करिकम्बलयुक्तम् ।

९० 'किमु' किमु वितर्के नववधूः अरोचत अथवा शारदैर्वारिदैः पिहिता विद्युत् ।

११ 'ब्युपरतम्' निवृत्तम् ।

१२ '-विधुरबन्धुः-' जनता क्षणैः रत्सवैः विधुरबन्धुः व्याकु-लखजना पुरमपि भवन्धुरं भीमम् ऐक्षत ।

१३ '-अबन्धुरम्-' यदा अपाम् अन्धवः कूपाः तैः राजते-अबन्धुरम् । यदा "बन्धुरा पण्ययोषायाम्" [है॰ अने॰ छं॰ कां॰ ३ स्डो॰ ५०५] इति वचनात् तद्रहितं सुशीलम् ।

१४ '-धन-रम-' धनजीसहितरत्नमुख्यव्यवहारिणाम् ।

१५ 'जनमनोनमनो-' जनमनः नमयति-प्रह्वयति-तत्परं करोति इति जनमनोनमनः ।

१६ 'धन-' "घनो मन्दो धनं निल्यम्" इति मसरी ।

<sup>2</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ २३ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>3</sup> मा॰ ष॰ स॰ म्छो॰ २४ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>4</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ २५ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>5</sup> मा॰ ष॰ स॰ म्हो॰ २६ चतुर्थः चतुर्यतया ।

चरमतीर्थकतश्चरणाम्बुजप्रहितपत्रगिरामिव बोघनैः। चूपतिवाद्यतिनर्यगदन्महाध्वनिजयांश्विजया खनसम्पदा'॥ ३६॥ अथ स साहिबदेतनयोऽतनोत् पदुपटैर्नवमण्डपमुचकैः। इह रतिर्वेद्धमार्जनया चणां नवनेवा वनवायुभिरादधे' ॥ ३७ ॥ शमिततापमपोढमहीरजः प्रथमबिन्दुभिरम्बुमुचोऽम्भसाम् । 5 प्रविरहैरचलाङ्गणमङ्गनाजनसुँगं न सुगन्धि न चिकरे ॥ ३८॥ प्रशॅमितं रजसा शमितं जनैः प्रमुदितं सुदर्शामुदितत्विषा। अजिरमम्बुरुहैर्मनुजाः सभाँ-जनसुगं न सुगन्धि न चिकरे' ॥ ३९ ॥ सदखईत्यभिघेयमहेभ्यभूरचितचारुदुकूलजनाश्रये । घनघनौघविघेद्दनया दिवमरतिर्सूरतिशुन्यद्द्याऽऽश्रयत् ॥ ४० ॥ 10 निरुपमोक्तिंकमोक्तिकपङ्किभृद्धरिवितानंवितानकभाँजितम्। तद्युनापि भियैति दिवोऽम्बुधौ कृशशिखं शशिखण्डमिव च्युतर्म् ॥ ४१॥ सरसभुक्तिसुयुक्तविधौ दधौ स कलधौतमयीः पृथुपात्रिकाः। वर्सुंहिताः सुहिताः पयसा जना विद्धिरे द्धिरेऽणुविडम्बैनाम् ॥ ४२ ॥ सकलसङ्घविद्यां परिघापने तद्धिवींसनया सनर्थागतैः। 15

९ 'महाध्वनिजयान्' राजमार्गे जयारावान् ।

२ 'नवनवा' 'प्रकारे गुणवचने च" इति द्विर्भावः । ( "प्रकारे गुणवचनस्य"–८।१।१२ इति पाणिनीयसूत्रम् ) कर्मधारयवद्-भावात् विभक्तेर्छक् ।

३ '-अम्बुमुचो-' अम्बुमुचः जलवाहका जनाः 'सिका' इति भाषाप्रसिद्धाः ।

४ 'भवलाङ्गणमङ्गना' अचलाङ्गणम् । अङ्गनाजनसुगं चिक्ररे । सुष्ठु गच्छति इति सुनः अङ्गनाजनः सुगो यत्र तत्-अङ्गनाजनः सुगम् । अम्भसां प्रथमबिन्दुभिः न सुगन्धि इति न किन्तु सुगन्धि ।

५ 'प्रशमितम्' 'प्रशमितम्' इत्यत्र खार्थे ण्यन्तलम् ।

६ 'सुरशा-' सुरशां सम्यक्लवताम् स्त्रीणां वा उदितक्षिषा प्रमुदितं विकसितम् ।

७ 'सभाजनपुगम्' "सभाजन प्रीति-सेवनयोः" दर्शनेऽपि चुरादिः ।

८ 'सदखई-' सन् सत्पुरुष:-अखाई सुतः वधेमाननामा ।

- ९ 'घनोघ-' घनस्य संघस्य घनोषेन भृत्येन वाद्यप्रकारेण वा
विघटना संगर्दः तया नभः शून्यमिव जातम्-देवानाम् अत्र
आगमनेन खर्गोऽपि शून्यः। "घनः सान्दे दढे दाढ्यें विस्तारे

मुद्गरेऽम्बुरे । संघे मुक्ते" इति अनेकार्यः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ श्लो॰ २५८]

१० 'अरतिस्-' अर्राते स्ते इति अरतिस्: । ईटशी ग्रन्यदशा दिवमाश्रयत् ।

१९ 'निरुपमोक्तिक-' उपमाया औक्तिकानि वाक्प्रपश्चरूपाणि तानि अतिकान्तानि ईदशानि मीक्तिकानि ।

१२ '-वितानवितानक-' वितानाश्चन्द्रोदयाः तेषां वितानकं विस्तारः समृहो वा ।

१३ '-भाजितम्' कान्त्या जितम् ।

१४ 'च्युतम्' दिवः च्युतं शिक्षण्डम् अधुना भिया अम्बुधौ एतीव यातीव-चन्द्रोदयानां भया कान्त्या जितं शशिखण्डं भिया भयेन समुद्रे यातीव ।

१५ 'वसुहिताः' वस्नां धनानां योग्याः । दुग्धेन ऋताः दिध-रेणुविडम्बनाः तिरस्कियाः ।

१६ यद्वा दिध राति दत्ते यस्तत्र दिधरे, अणुः अल्पा या विडम्बना ताम्-संप्रति दिधि न प्राह्मम् ।

१७ 'तद्धिवासनया' गन्धमाल्यादिना यः संस्कारः सःअधिवासना तया ।

१८ 'सनयागतैः' नयेन नीत्या भागतम्-भागमनं तत्सहितैः ।

<sup>1</sup> मा० ४० स० म्हो० ३१ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे '-ध्वनिजया निजया' इति मेदः।

<sup>2</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ३२ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>3</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ३३ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>4</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ३३ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>5</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ३४ तृतीयः पादः तृतीयतया । माघे 'दिवः' इति ।

<sup>6</sup> मा० ष० स० स्टो॰ ३४ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>7</sup> मा॰ ष॰ स॰ स्त्रो॰ ३५ चतुर्थः चतुर्थतया।

प्रतिहतैकमलैः सितिमाप्यहो शुभरजो भरजोऽलिभिराद्धे ॥ ४३॥ निजरजः पटवासमिवाकिरत् तरुणतोरणनीरजधोरणिः। विबुधवीरिशरस्युद्यप्रभानियतिकाऽऽयतिकार्यनिवेदिनी'॥ ४४॥ पुरमुद्श्रितकेतुकरां सर्जी दिवमिवाऽऽह्वयितुं कृतसिकयाम्। अमहयत् कुसुमैने किमुष्मणामनवँनी नवनीपवनाविलः ॥ ४५॥ 5 व्यरचि चित्रपटैरतिचित्रकृत् स चतुरैरभिषेचनमण्डपः। हृद्विधेयधियोऽपि यमीक्षितुं ववलिरे वलिरेचितमध्यमाः ॥ ४६॥ निधिवियन्नगभूमितवत्सरे धँवलमाधवदिक्तिथिवासरे। तदभिषेकमहेऽभिहिते जनैरनदेते नदते नवपर्ह्ववैः ॥ ४७॥ विबुधवीरवराय निंजं पदं रसमये समये गुरवो दृद्रः। 10 कलगिरा जगुरेणदृशां गणास्तमथ मन्मथमन्थर भाषिणम् ॥ ४८॥ विजयतः प्रभनामगुरोर्गिरा प्रविद्धच्छरदामयुतं जयम्। त्वमिह नाथ ! भुवं सुकृतैर्न्टणामपरथाऽऽप रंथावयवायुघः' ॥ ४९ ॥ ष्ठुसृणचन्दनचूर्णविलेपनोत्सर्वंशिरा वशिरार्दे स नवः सभाम्। भ्रुवमयोधयदर्थिभृज्ञाहतक्षर्मेघनामघनाज्ञानैकीर्तनः ॥ ५० ॥ 15 जगति नैशमशीतकरः करैईसति सान्द्रतमस्सु सँहायवान्। इति विनीतकवेर्वरवाचकपदमदाद्मंदाऽसुमतां ग्रुरुः ॥ ५१ ॥ विद्लिता कमला कमलालयाऽमृतरुचा ह्युद्येन तमक्षिपत्।

<sup>9 &#</sup>x27;सितिमा-' अलिभिः अपि धवलता धृता तर्हि नृणां धव-लत्वे कि चित्रम् ! इति 'अपेः' भिन्नकमयोजितस्यार्थः ।

२ '-उदयप्रभा-' उदयस्य भाविसूरिपदस्य या प्रभा तस्या नियतिः निश्चयो यत्र ईंटक् आयतिकार्यम् तस्य ज्ञापिका ।

३ '-अनवनी' उष्मणां तापानाम् अनवनी अरिक्षका [अन्+ अवनी ]

४ 'निधि-' सं० १७०९ वर्षे वैशाखसितदशमीतिथी।

५ '-अननृते' न विद्यते अनृतम् अलीकं दूषणं यत्र ।

६ 'नवपहनै:' पह्नवोऽत्र विस्तरः । ''पह्नवः किशले बले। विटपे विस्तरे'' इति अनेकार्यः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ ३ श्लो॰ ६९८ ] यहा पह्नवैः गीतपदलेशेः।

७ 'निजम्' ''निजमात्मीय-निखयोः'' इति वैजयन्ती ।

८ 'मन्मथ-' मन्मथस्य मन्थं भन्नं राति दत्ते-मन्मथमनथ-

रम्-ईदग् भाषते इत्येवंशीलम् ।

९ 'रथावयवा-' अपरथा प्रकारान्तरेण रथावयवः चक्रम् तदायुधः चक्री कृष्णी वा भुवम् आप प्राप ।

९० 'उत्सविश्वरा' उत्सवः अत्र इच्छाप्रसरः । ''उत्सवोऽमर्षे महे इच्छाप्रसर उत्सुके'' इति अनेकार्थः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ ३ श्हो॰ ६८९]

११ 'विशिराट्' सूरिः।

१२ 'अधिभृशा-' अधिभिः मृशम् आहतानि-गन्धर्वेर्वादि-तानि क्षमाणि तालादीनि घनानि यस्यां सा ताम्-अधिभृशाह-तक्षमघनां सभाम् ।

१३ '-अघना-' पापनाशनस्तवनः ।

१४ 'सहाय-' प्रहतारकादिसहायसहितः ।

१५ '-अमदासु-' मदरहितप्राणिनां पूज्यः ।

<sup>1</sup> मा॰ ष० स० श्लो॰ ३६ चतुर्थः चतुर्थंतया। माघे-'राददे'।

<sup>2</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ३७ प्रथमः प्रथमतया।

<sup>8</sup> मा० ष० स० श्लो० ३७ चतुर्थः चतुर्यतया ।

<sup>4</sup> मा० ष० स० श्लो० ३८ चतुर्थः चतुर्थंतया।

<sup>5</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ३९ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>6</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्टो॰ ४० चतुर्थः चतुर्थतया । माघे '-भाषिणः' इति ।

<sup>7</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ४१ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>8</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ४२ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>9</sup> मा० ष० स० श्लो• ४३ प्रथमः प्रथमतया ।

सपदि सौरमहो वद नाम्बुजं न महतामहताः कचनाऽरयः ॥ ५२॥ घनवतां नवताण्डवकारिणां घ्वनिलयान्निलया मुरजावलेः। जल्बरम्रमन्त्वकृतकमस्वरमयूरमय् रमंणीयताम् ॥ ५३॥ अनुपदं नु पदं सुगुरौ श्रिते परविभा रविभासुरभूषणैः। असिचयैः सिचयैरिव मान्मथैः रुरुचिरे रुचिरेक्षणविश्रमाः ॥ ५४॥ 5 अनवमं नवमङ्गलमाश्रिते खजनभोजनभोगरसार्पणे। समधुरा मधुरा निद्धे सुधानिरसनै रसनैरवर्थार्थता ॥ ५५ ॥ जगित सद्वरुकीर्तिभिरुज्ज्वले न रुचिता रुचिता किल मौक्तिकी। तदरतेरिव इद्विवरं देघी परिभवोऽरिभवो हि सुदुःसहः ॥ ५६॥ उपवनात् पवनाश्च ववुः शुभाः सुंषमया खमयाद विश्वादप्रभाम्। 10 भृशमये ! समयेऽत्र रसाश्रये न कमलं कमलम्भयदम्मसि ॥ ५७ ॥ चरमतीर्थर्कृतोऽजनि नामभृत् तद्पराह्वयसूरिपदोत्सवे। श्रुंतैतदीरितकोमलगीतकः समैन्द्रणामन्द्रणामतनोद् दशाम् ॥ ५८ ॥ भवनमेव न मे गुरुरेतु किं वर्र्वधूरवधूततयेतिगीः। उपगतेऽस्य रुचिं निपपौ घनध्वैनिमिषेऽनिमिषेक्षणमग्रतः ॥ ५९ ॥ 15 इति यतिक्षितिपालपदोत्सवे वसुक्रतेः सुक्रतेर्जनितं यदाः। कुलगिरौ जगुरुन्मददेवताः सततगास्ततगानगिरोऽलिभिंः ॥ ६०॥ निजपदे खविनेयनिवेशनादनुययावथ सुरतिबन्दिरे।

<sup>9 &#</sup>x27;सीरम्-' स्रेः इदं सीरम् । पक्षे प्रभाते स्र्यतेजः चन्द्रम् अक्षिपत् । 'हे जन!' इति अध्याहारात् लं वद ।

२ 'महताम्' महताम् अरयः क्वचन अहता न ।

३ 'जलघर-' जलधरस्य भ्रमेण नृत्ये कृतो यः क्रमेण खरो यैस्ताहशा मयूरा यत्र तत् ।

४ '-अयुः' अयुः प्रापुः रम्यताम्-रमणीयताम् ।

५ 'रुचिरेक्षण-' स्त्रयः।

६ 'समधुरा' तुल्यविभागेन मधुरा रुचिरा।

७ 'सुधानि-' सुधाया निरसनं पराकरणं येभ्यस्तैः । 'रसनै-' ''रसनं ष्वनिते खादे'' इति अनेकार्यः [ है० अने० सं० कां० ३ खो० ३९४]

<sup>&</sup>lt; '-अवृथार्थता' यथार्थता अशनैभीजनैर्निद्धे ।

९ 'मौक्तिकी' मौक्तिकी रुचिता कान्तिभावः न शोभिता। अत एव अरतेः दुःखात् हृद्विवरं छिद्रे धत्ते स्म ।

९० 'सुषमया' शोभया।

१९ 'चरमतीर्थं-' चरमाईन्नाम जन्मनि वर्धमान-नाम इत्यर्थः तस्यैव जिनस्य अपरनाम 'वीर' इति, तन्नाम्नः सूरिपदोत्सवे ।

१२ 'श्रुत-' श्रुतानि तस्य सूरेः ईरितानि उक्तानि गीतानि येन सः।

१३ 'समनृणाम्' सर्वनराणाम् 'अनृणाम्' ऋणरहिताम् ।

१४ 'वरवधू-' किंभूता वरवधूः ? इतिगीः इतीति किम् ? किं
गुरुमें भवनं न एतु ।

<sup>9</sup>५ 'घनध्वनि-' घनानां ध्वनिस्पर्धने उपगते प्रत्यासके अस्य गुरोः कान्ति निपपी सादरं ददर्श। "मिषं व्याजे स्पर्धने च" इति अनेकार्थः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ श्लो॰ ५५५]

१६ 'अनिमिषे-' न निमिषति इति अनिमिषम् ईटक् ईक्षणं यत्र कर्मणि।

१७ 'अलिभिः' अलिभिः अम्भोरसैः ततगानगिरः देवताः ।
"अिलः सुरापुष्पलिहोरम्भोरसेऽम्लवेतसे' इति अनेकार्षः [है॰
अने॰ सं॰ कां॰ २ स्टो॰ ४६३] अलिभिरिव इति लुप्तोपमा ।

<sup>1</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ४३ चतुर्थः चतुर्यतया।

<sup>2</sup> मा॰ ष॰ स॰ स्हो॰ ४४ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>8</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ४६ चतुर्थः चतुर्यतया ।

<sup>4</sup> मा॰ ष॰ स॰ स्टो॰ ४७ चतुर्थः चतुर्यतया।

<sup>5</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ४५ चतुर्यः चतुर्यतया ।

<sup>6</sup> मा॰ ष॰ स॰ स्हो॰ ४८ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>7</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ४९ तृतीयः तृतीयतया । माघे 'गीतक' इति विसर्गविहीनम् ।

<sup>8</sup> मा॰ ष॰ स॰ स्ट्रो॰ ४९ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>9</sup> मा॰ ष॰ स॰ स्टो॰ ५० चतुर्थः चतुर्थतया।

यतिपतिः प्रविभाव्य ऋतौ पुरःशरेदि नीरदिंनीर्यदेवो दिशः'॥ ६१॥ र्द्धेचिरयादिनमप्यधितापयन् प्रथमतोऽथ मतो न धनाद् सुवः। इह वनी रतयेऽस्य शिरीषजां ईरिवधूरिव धूलिमुदक्षिपत्'॥ ६२॥ सितमिव स्फुटयन्नवमिहनां शुचिरयं चिरयन् दिवसानभात्। तदिमनर्न्दनमाशु रजःकणैर्दिवि तता विततान शुकावेलिः ॥ ६३॥ प्रकृतपुर्व्वरहंसचिरस्थितिः कृशेरसां सरसां प्रणयन् भुवम् । तुलयति सा यतिसायभेदनः से शरदं शरदन्तुरदिग्मुखाम् ॥ ६४॥ [ ग्रीष्मः ] नभसि साम्भसि सान्द्रघनाघने सहिरता हरितापेंह्रति क्षितिः। भरमपारमपाऽध्वधरस्प्रैशामतनुताऽतनुतापकृतं दृशोः'॥ ६५॥ वरतनो रतनोदकलागुरुर्घनवनीनवनीपकरः कथम् । 10 मृदुतरो दुंतरोरघनानिलः सतुहिनस्तु हिनस्तु वियोगिनः ॥ ६६॥ खनवतो नवतोयघराद् वधूर्नेसंहसा सहसा तडितां प्रियम्। भृशमनार्शमनाः खयमाश्रयेत् न सहसा सहसा कृतवेपयुः' ॥ ६७ ॥ [ इति वर्षाः ] श्चारदभाद् रदभासिहसश्चिया धवलया वलयायितपङ्कजैः। भृतरुचा तरुचारुसुपल्लवैर्मृदुतया दुंतयाधरलेखया'॥ ६८॥ 15 रतरसात् तरसाऽत्र निरंशुकार्देयिता दयिता द्यिताग्रहात्।

९ 'पुर:शरदि' पुर:-अप्रे शरद् यस्य तत्र-वर्णकाळे ।

२ 'नीरदिनी-' मेघवतीः ।

३ 'यदबो' 'यत्' इति अव्ययम् । अवति रक्षति अवः-रक्षकः पचाद्यचि रूपम् ।

४ 'शुचि-' शुचिः आषाढः भयात्-प्रापत् ।

५ 'घनाद्' घनात् प्रथमतः पूर्वम् इनं सूर्यम् स्वामिनं वा तापयन् ।

६ 'हरिवधू:-' हरे: सूर्यस्य वधूरिव वनी वनसमूहः अस्य इनस्य रतये सुखाय ग्रिरीषजां शीतलां कोमलां धूलिं चिक्षेप ।

७ 'चिरयन्' चिरं कुर्वन् ।

८ 'तद्भिनन्दन' तस्य आषाढस्य अभिनन्दनं वर्धापनम् ।

९ 'शुका-' बिरीवपुष्पराजिः । ''शुकं प्रन्थिपणेऽरख-विरी-षपुष्पयोः'' इति अनेकार्थः [है • अने • सं • कां • २ श्लो • १९] १० 'पुष्कर-' गगने । '-इंस-' सूर्यः । पक्षे पुष्करं कमलम्, इंसः मरालः । प्रकृता पुष्करं गगने इंसेन सूर्येण विरस्थितिर्यत्र । १९ 'कुशरसाम्' शुष्काम् । पक्षे तिलानस्य सा लक्ष्मीर्यस्यां सा

ताम्। "तुल्यौ तिलाचे कृसरित्रसरी" इति हैसः। [हैस-अभि-धानचिन्तामणी कां० ३ श्लो० ६२]

१२ 'स-' आषाढः शरदं शरदतुं तुलयति स्म ।

१३ 'सहरिता' सतृणा ।

१४ 'इरिता-' हरिः सूर्यः तस्य तापहृति मेचे ।

९५ 'अपाष्वधरस्प्रशाम्' विर<mark>हिणी</mark>नाम् । 'अतनु⊸' स्वरः । अतनुत इति क्रिया ।

१६ 'दुतरोर--' दुता उपतप्ताः रोग्रः दिखाः यसात् सः । "दुदु उपतापे भादुः"-स्वादिः ।

१७ 'नसहसा' हसेन हास्येन सह सहसा-न सहसा नसहसा शोकपुक्ता । नम्प्रतिरूपेण 'न' इति अव्ययेन समासः ।

१८ 'मृशमनाश-'मृशम् अनाशम्-आशारहितं मनो यस्याः सा।

१९ '-आश्रयत्' सा स्त्री तिहतां सहसा बळेन 'कृतवेपधुः' कृतकम्पा खयमेव प्रियमाश्रयत् न तु बळेन । सहसा श्रीघं वा ।

२० 'दुतया-' प्राप्तया । "दुं गती भातुः"-भ्यादिः । २९ '-अयिता' अयिता निर्गता । "अय गती धातुः" ।

<sup>1</sup> मा॰ ष॰ स॰ स्टो॰ ५१ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>2</sup> मा॰ ष॰ स॰ म्हो॰ ५२ चतुर्थः चतुर्यंतया।

<sup>3</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ५३ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>4</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ५४ चतुर्थः चतुर्थतया । दे॰ ९

<sup>5</sup> मा० ष० स० म्हो० ५५ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 'हशाम्' इति ।

<sup>6</sup> मा० घ० स० स्हो० ५६ चतुर्यः चतुर्यतया ।

<sup>7</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ५७ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>8</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ५९ चतुर्थः चतुर्थतया ।

हियमिता यमितांऽपि पयोम्रचा निवसितेनं सितेन सुनिर्ववौ'॥ ६९॥ नवैसुधा बसुधाभरणं विधोः करूमजालमजातरसक्षयम्। सिततमाः ततमार्नभृता प्रियं वनितयाऽनितया न विषेहिरे ॥ ७० ॥ [इति शरत्] कमलिनीमलिनीकरणे सहे ऋसुमितासु मितासु वनीष्वपि। सुकरणैकरणैः स रसं श्रियः सरमयं रमयन्ति विलेंसिनः ॥ ७१॥ 5 सरलतारलताः परिकम्पयन् मदनवेदनवेगवतीर्घ्यधात्। हिमहता महता तरसा प्रियैर्वियुवतीर्युवतीः शिशिरोऽनिलः ॥ ७२॥ बलवतो लवतोऽपि महः क्षयं नयति संयैति संगमनं जने। रविरतोऽविरेतो जडसन्निधौ न हि महाहिमहानिकरोऽभवत्'॥ ७३॥ [ इति हेमन्तः ] नरमणे! रमणे तैंपसि स्त्रिया सह स ना इसनाय समीरितः। 10 अरुणंभोऽरुणंभोग्यरजश्चयो चुतिरंयं तिरयनुदभूद् दिशः ॥ ७४॥ मर्दमिते दमिते खगुणैर्मिय त्यज रसाज्जरसा न विभेषि किम्?। वचनयाचनया निक्षि भेजिरे घनमतो नमतोऽर्नुमतान् प्रियाः'॥ ७५॥ निजगदुः कुसुमेन वशीकृताः सारदपस्य जयं दलतैं।लिनः। रतिकराः खरुतैरनुकात्मैनां सपदि कुन्दलताद्रैलतालिनः ॥ ७६॥ 15 प्रवदतः खसुमेन दधौ भृद्यां वरयञ्चांसि तैपोदलताऽलिनः।

१ 'यमिता-' बद्धा मेधेन मृध्या च बद्धाऽपि ।

२ 'निवसितेन' अभैनिंवसितेन इव सुनिर्ववौ–सुखं प्राप । 'इव' अव्ययाभावे छुप्तोपमा ।

३ 'नवसुधा' विधोश्वन्द्रस्य नवा या सुधा तया भुवो भरणम् । 'नवसुधा' इति भिन्नं पदम् । बहुवचनान्तम् ।

४ 'कलम-' कलमक्षेत्रम् ।

५ 'सिततमाः' विघोनेवसुधाः सिततमाः शुद्राः, पुनः किम् ? वसुधाभरणम् ।

६ 'ततमान-' विस्तीर्णमानवत्या ।

७ प्रियम् अनितया अप्राप्तया वनितया एतानि वस्तूनि न विषेष्ठिरे ।

८ 'सहे' सहः मार्गशीर्षसासः ।

९ 'सुकरणे-' सु-सुष्ठु, करणानि कामासनानि तद्रूपाद्वैतयुद्धैः ।

९० 'विलासिनः' रसिकान् रमयन्ति स्म । रसं स्मरमयम् । द्वैकर्म्यम् ।

१९ '-वियुवतीः' प्रियैर्वियुक्ताः युवतीः ।

१२ 'संयति' युद्धे ।

१३ '-अविरतो-' अविरतः । विशेषेण रतो वा ।

१४ 'तपित' माघे । "तपाः शिशिर-माघयोः" इति अनेकार्थः [है अने ० सं० कां ० २ म्हो ० ५६७]

१५ 'अरुणभो-' रक्तकान्तिः ।

१६ 'अरुणभोग्य-' "अरुणोऽकेंऽनूरु-पिङ्गयोः । संध्यारागे बुधे कुछे निर्शब्दाऽव्यक्तरागयोः" इति अनेकार्थः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ ३ स्टो॰ १८१]

१७ 'द्युतिरयम्' करवेगम् चकाराध्याद्वारात् दिशः तिरयन् ।

१८ 'मदमिते' इते प्राप्ते मयि मदं त्यज ।

१९ 'भनुमतान्' प्रियान् प्रियाः नार्यः ।

२० 'दलता' विकस्वरेण । अलिनः सृज्ञाः ।

२९ '-अनुकात्मनाम्' कामिनाम् ।

२२ 'कुन्दलता-' कुन्दलताया दले तालिनः करास्फोटकृतः।

२३ 'तपोद-' तपोदलतालिनः तपाः शिशिरः स एव दर्ल इस्लादिसाधनम् तद्भावः तेन अलति शोभते ईटक् राजा, तस्य वरयशांसि प्रवदतः। "अली भूषण-पूर्णता-निषेधेषु धातुभ्वीदिः"

<sup>1</sup> मा० प० स० श्लो० ५८ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 'निव-वितेव' इति मेदः ।

<sup>2</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ६० चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>3</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्टो॰ ६१ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>4</sup> मा० ष० स० श्हो० ६२ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 'विशिश्तिन्छः'।

<sup>5</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ६३ चतुर्थः चतुर्थतया । अकाराप्रश्लेषे विरतः ।

<sup>6</sup> मा० ष० स० श्लो० ६४ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>8</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ६६ चतुर्थः चतुर्थतया।

### नवमृदङ्गेषिया दलतालिनः समधुकुन्देलता दलताऽलिनः ॥ ७७ ॥ [ इति शिशिरः ] अथ वसन्तः—

दैधुरिषक्षकं कियो न रागं मतनुतरतये वसं ता न कः ।
नवसुरिमसुमस्रजाऽन्यथैवमतनुत रतयेव सन्तानकः'॥ ७८॥ [प्रमावृत्तम्]
कोपनांऽिप न पिकध्वनिमारादक्षमिष्ट मधुवासरसारम् । 5
रन्तुमेहत वरेण निपीय दक्षमिष्टमधु वासर्रसाऽरम्'॥ ७९॥ [स्नागता]
प्रस्थातुकामेऽथ पुरी मुनीनां प्रभावनीकेतंनवैजयंन्तीः ।
सार्थागमं बोधियतुं नु तेने प्रभावनी केतनवैजयन्तीः'॥ ८०॥ [उपजातिवृत्तम्]
तनुभँन्विधिपं रजो यियासोः परितस्तार रवेरसत्यवश्यम् ।
त्वरया जनसन्ततेः खराँचे परितस्ताररवे रसत्यवश्यम् ॥ ८१॥
शुचिधँमीण वारिकणैर्विलसद्वचिरं कमनीयत रागिमतां ॥ ८१॥ [तोटकम्]
नगरेऽहमदाह्वये यतीन्द्राः सहसाऽयन्त नदीपपाँदलाभे ।
गुरुसङ्गमजैः क्षणैर्जनैस्तैः सह सायन्तनंदीपपाटलाभे ॥ ८३॥ [औपच्छन्दसिकम्]

२ 'समधुकुन्दलता' अलिनः श्रमरान् दधौ पुपोष, केन? खसुमेन कुसुमेन दलता विकस्वरेण।

३ 'दधुर-' याः स्त्रियः अधिकरुषं दधुः, न रागं मतनुतर-तये दधुः ताः स्त्रियः वशं कः न अतनुत, कया नवसुरभिपुष्पल-तया। क इव ? संतानक इव लतया स्त्रियः वशं करोति।

४ 'रतया' लतया हारेण कस्तूर्या वा "लता कस्तूरी" अनेकार्थे [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ स्टो॰ १८८-१८९]

प् 'संतानकः' कल्पवृक्षः ।

६ 'प्रभा-' "वसुयुगविरतिर्ननौ रौ प्रभा"।

७ 'कोपना-'' कोपनाऽपि क्षी पिकध्वनिं न सेहे । वसन्तदिने श्रेष्ठम् इष्टमधु निपीय दक्षं यथा स्यात् तथा रन्तुम् अरम् अल्ययम् ऐहत । १० '-अनीकेतनवा-' अनीकेन सेनाया इतः अवाप्तः नवः स्तुतिर्यया सा ।

१९ 'एजयन्तीः' चलन्तीः पताकाः ।

१२ 'प्रभावनी' प्रभायाः अवनी प्रभावनी-कान्तेर्भूः-स्थानम् ।

१३ 'तनु–' अधिपम् अनुयियासोर्जनसंततेः रजः रवेः तनुं परितस्तार असतीवत् अवश्यं सर्वतः परिसर्पत् ।

१४ 'खराधे' खरः तित्तिरः तदादौ रसित ग्रन्दं कुर्वाणे । "तित्तिरः खरकोषे गर्दभो वा"

१५ 'ग्रुचि–' आषाढतापे ।

१६ 'रागमिता' मार्गे रागं लोहितिमानम् इता प्राप्ता । "इण् गतौ-" अदादिः ।

१७ 'कमनीय-' कमनीयतरं बहुश्रेष्ठम्, अगं तरुम्, इता । "इं गतौ" भ्वादिः ।

९८ 'नदीप-' नदीपः समुद्रः तस्य पाटो विस्तारः तस्य लाभो यत्र-समुद्रवद्विस्तृते ।

१९ 'सार्यंतन-' संध्याभवद्दीपवत् पाटला श्वेतरकता आभा यत्र ।

6 मा० ष० स० श्लो० ७१ द्वितीय-चतुर्थी द्वितीय-चतुर्थ-तया।

7 मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ७२ द्वितीय-चतुर्थौ द्वितीय-चतुर्थ-तया।

१ 'नवसृद-' नवसृदङ्गदुद्धा 'दलतालिनः' दले तालिनः तालिकयासास्यवन्तः । अथवा दलेषु तलिन्त प्रतिष्ठन्ते इति दलतालिनः । "तल प्रतिष्ठायां धातुः" । "दलम् अर्धम्, दलं पर्णम्, दलं हस्त्यादिसाधनम्" इति मजरी [ श्लो० १४० अर्ध-श्लोकाधि० ] "तालः कालिकयामाने हस्तमान-ह्रमेदयोः ॥ करा-स्फोटे करतले च" इति अनेकार्थः [ है० अने० सं० कां० २ श्लो० ४०९-४८०]

८ 'वासरसा' वासे वासगृहे रसो यस्याः सा ।

९ 'मुनीनाम्' मुनीनां प्रभी प्रस्थातुकामे पुरी केतनेषु गृहेषु पताकाः तेने ।

<sup>1</sup> सा० ष० स० श्लो० ६६ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>2</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ६७ द्वितीय-चतुर्थे द्वितीय-चतुर्थे॰

तथा। 8 मा० ष० स० श्लो० ६८ द्वितीय—चतुर्थौ द्वितीय—चतुर्थ-वया।

तमा । 4 मा० ष० स० श्लो० ६९ द्वितीय-चतुर्थी द्वितीय-चतुर्थ-तया ।

<sup>5</sup> मा०ष०स० स्ट्रो० ७० द्वितीय—चतुर्थो द्वितीय—चतुर्थ-नगा।

10

इह बीक्ष्य देवसुदितं रसंभासाऽसमयाऽवनौ घनमदभ्रमंराणि । दिालिभिर्जनस्य सुमनांसि ननन्दुः समयाऽञ्चनीघनमदभ्रमराणि ॥ ८४ ॥ [कुटिज्काइतन्]

नान्नेतिरासीबुच्ये मुनीन्दोः समुद्धृताँशङ्कमनीचर्कांशे ।
महैर्महद्भिवस्या सुधान्यैः समुद्धृताशं कमंनी चकाशे' ॥ ८५ ॥
सुध्येर्षं सुसाधिताऽथवा किमिभनद् धारसमा न सा रसेन ।
गुँदगीन वणां द्विधाऽपि तापमभिनद्धा रसमानसारसेन' ॥ ८६ ॥ [ औपच्छन्दसिकम् ]
रेमे नुझा यों मधुमसा बहुरङ्गैः कामे कान्ते सार्रसिकाकां कुद्रतेन ।
हष्टे देवे ब्रह्मणि भोगात् सा निवृत्तिं कामेकान्ते सा रसिका का कुँद्रते न' ॥ ८७ ॥
[ मत्तमयुर्वतम् ]

स्पष्टीकृते पेंद्वनटेन चमत्कृतेन्द्रकेशे रते स्मरसहाः संवतोषितेन । स्त्रीणेने चान्न निशि जागरणेषु रागे के शेरते स्म रसहासवतोषितेन ॥ ८८॥

[ वसन्ततिलका ]

- २ 'धन--' घनं निविडम्, अद्भ्रं बहुलम्, 'अराणि' किया।
- ३ 'बिखिमिः' बिखिमिः श्रावकैः अराणि जयजयारवश्वके ।
- ४ 'सवनौष-' समया समीपे सवनस्य रक्षणस्य ओघे प्रवाहे नमन्ति प्रह्वीभवन्ति च तानि-अभ्रमेण तत्त्ववार्तया राजन्ते इति-स्रभ्रमराणि विशेषणेन ''नाम नाम्ना'' [३-१-१८ हैम०] इति समासः ।
- ५ 'समुद्धृता-' समुद्धृता दूरीकृता आशङ्का भयं संकोचो वा यत्र कमेणि।
- ६ 'अनीच-' न विद्यते नीचः वातनहृनः ? काशो रोगो यत्र तस्मिन् अनीचकाशे ।
- ७ 'समुद् धृताशं कमनी' उत्सवैः समुत् सप्रमोदा । धान्यैः धृताशम् उद्धृतदिक् यथा स्यात् तथा। 'कमनी' अभिरूपा। 'वसुधा' भूः। 'चकाशे' दिखीपे ।
  - ८ 'सुधया' अमृतेन ।
- ९ 'धारसमा' मेघतुल्या । घारो जलधरः ''धारो मेघः'' अनेकार्थे [है• अने० सं० कां० २ स्टो० ४२१]
- ९० 'गुरुगीः' सा प्रसिद्धा गुरुगीः द्विधाऽपि नृणां तापं न न अभिनत् काकुः । गुरुगीः सुधया साधिता इव ।
- ९९ 'किम–' किमिति विकल्पे सारसेन चन्द्रेण अभिनद्ध। व्याप्ता । किंभूतेन १ रसे ग्रङ्गारादी मानं बहुमानं यस्य तेन समा-

- १२ 'या' या की सारसिकानां 'सारू' इति प्रसिद्धानां सारसप-क्षिकान्तानाम् यद्वा कामिनां काकुरुतेन वकोक्तिवचसा ।
  - १३ 'कामे' स्मरक्षे कान्ते रेमे ।
- १४ 'सारिका-' "सारसो मैथुनी कामी गोनर्दः पुष्कराह्वयः" इति यादवः ।
- १५ 'कामेका-' सा नारी कां भोगनिवृत्तिं न कुरुते स्म । 'एकान्ते' एकान्ते केवलसक्षे देवे साक्षाद् ब्रह्मणि दृष्टे कां निवृत्तिं नाऽकार्यात् ।
- १६ "एकः केवलः । अन्तः खरूपम्" इति अनेकार्थे [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ श्लो॰ २ तथा १५५]
- ९७ 'पदुनटेन' पदुनटेन रते रमणे, किंभूते रते ! 'चमत्कृते-न्द्रकेशे' चमत्कृतेन्द्रवरणे । "केशः वरुणः" अनेकार्थे [ है ॰ अने ॰ सं ॰ कां ॰ २ श्लो ॰ ५३३ ]
- १८ "बुंग्द्र अभिषवे" "अभिषवः कण्डनं पीडनं मज्जनं स्नानमपि" [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ ४ श्लो॰ ३०३] तेन तोषि-तेन-'सवतोषितेन'। स्वार्थे ण्यन्तलात् तुष्टेन ।
- १९ 'क्रैणेन' तथा क्रेणेन रागे घवलगाने स्पष्टीकृते के सार-सद्याः शेरते सा।

स्त्रीपक्षे सवः प्रसवः पुत्रादिः तेन तुष्टेन । निश्च उपितेन रसेन हासवता-[ रसहासवता+उपितेन ] स्मरणं स्मरः स्मृतिः तां सहन्ते स्मरसहाः पण्डिताः-ज्ञानिनः-चतुराः ।

९ 'रसमासा' वीर्यकान्त्या । 'असमया' अतुत्यया । 'अवनी' भूमी ।

सात् 'रसमानसारसेन'। "सारसः चन्द्रः" इति अनेकार्थे [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ ३ स्टो॰ १५४]

<sup>1</sup> मा० ६० स० को० ७३ द्वितीय-चतुर्थी द्वितीय-चतुर्थ-तया।

<sup>2</sup> मा० ष० स० श्लो० ७४ द्वितीय—चतुर्थे द्वितीय—चतुर्थे-

<sup>8</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ७५ द्वितीय-चतुर्थी द्वितीय-चतुर्थ-

तया ।

<sup>4</sup> मा॰ ष॰ स॰ स्छो॰ ७६ द्वितीय—चतुर्थों द्वितीय—चतुर्थं-तया।

<sup>5</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ७७ द्वितीय—चतुर्थौ द्वितीय—चतुर्थै-तया।

15

गुरुपशोधवलाविलमंद्रना रसंकलामलपह्नवलीलयां। शुतिमदादिव तन्नवते वनैरसंकलामलपह्नवलीलयां॥ ८९॥ [ हुतिवलिल्यितम्] साचार्यचन्द्रमसि शान्तरसानुयुक्ते ज्येष्टस्थितरनु हितं तरसा नु युक्तेः। धन्येन गौरिति नर्तेन्द्रगिराविहर्तुं विश्रत्यनोदि समयूरगिरा विहर्तुम् ॥ ९०॥

इति श्रीदेवानन्दे महाकाव्ये दिव्यप्रभापरनाम्नि ऐङ्काराङ्के माघसमस्यार्थे महोपाध्याय-श्रीमेघविजयगणिविरचिते पट्टधरस्थापन-षड्ऋतुवर्णनो नाम षष्टः सर्गः ॥ ६ ॥

## सप्तमः सर्गः ।

॥ है ही श्री ही अर्द है शक्केश्वरपार्श्वपरमेश्वराय नमः ॥ ऐ नमः ॥

अथ समयमवेल वन्दनायाः कुरु गुरुराज! महेन पावनं नः।
सफलय सुहर्शां मनोरथालीं भवति महत्सु न निष्फलः प्रयासः'॥१॥
हित धनवचसोऽनुमन्तरीशे सुवि कुसुमानि शरा इवाभिपेतुः।
रितवरियतुरुद्गदस्य यस्य न कुसुमपश्चकमण्यलं विषोदुम्'॥२॥
व्यरचि रुचिभराश्चितं दुकूलेः पदुर्तरदृष्यमदृष्यिमभ्यराजा।
हियमिह वरेचित्रपुत्रिकाणां न्यद्धत विश्वमसम्पदोऽङ्गनासु'॥३॥
इह विपणिगृहापणेषु भित्तेः शुचिसिचयास्तरणैः कृते पिधाने।
नवकुतुकदिदक्षया स्पृशन्त्या सुजलतिका सुहुरस्वलत् तरुण्याः'॥४॥
निजयुवतिजनांस्तदाऽऽजुहाव महति महे धनजीर्महेभ्यसिंहः।
नटनिषव दधौ वदंस्तदीयो ध्वनिमधिकं कलमेखलाकलापः'॥५॥
परिमिलति जने धने क्षणेऽसिन् स्थिततरलोचनयोर्न्देववध्योः।

९ '-अङ्गना' अङ्गना गुरोः यशोधवलानि गीतविशेषाः तेषाम् आविकम् अलपत् ।

२ 'रसकलाम्' मधुराम् ।

३ 'लवजीलया' लवली लतामेदः तद्वत् लयः विलासो यस्याः सा। ''लयस्तूर्यत्रयीसाम्ये संश्वेषण-विलासयोः'' इति अनेकार्थः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ खो॰ ३७०]

४ 'असकला-' अखण्डाः-नवाः, अमलाः निर्मलाः ।

५ 'युक्तेः' तरसा बस्टेन । 'तु' वितर्के ।

६ 'गिरौ-इहर्तुम्' इह लोके विहर्तु हितं योग्यम् ऋतुं विश्वति सति नतम् ऐन्द्रं यम् ईहरो गिरिः पूज्यः तस्मिन्। ''गिरिः

पूज्यः" अनेकार्थे [हैं ० अने ० सं ० कां ० २ स्टो ० ३९९] धन्येन धनजीनामा इति गोः बाक् अनोदि प्रेरिता । ज्येष्ठस्थितेः चतुर्मास-कस्य अनु पश्चात् । 'समयूरिगरा' मयूर्युक्तसरस्रत्या-तत्तुत्येन कामे कान्ते [स्टो ० ८०] इत्यादिवत् प्रयोगः । यद्वा मयूर्गीः षड्जसरः तेन सहितेन-लामकृत्सरवादिना ।

७ 'सुद्दशाम्' सम्यक्तमाजाम् ।

८ '-इष्य-' ''रूष्यं वस्ने च तहाहे च" इति विश्वः [श्लो॰ २९ यद्वितीय ]

९ 'वरचित्र-' वरचित्रपुत्रिकाणां विश्वससंपदः स्रोषु हियं न्यद्धत ।

<sup>1</sup> मा॰ ष॰ स॰ श्लो॰ ७८ द्वितीय-चतुर्थै द्वितीय-चतुर्थं-तया।

<sup>2</sup> मा॰ ष॰ स॰ स्टो॰ ७९ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 'बिश्र-स्मनोदि' इति पाठमेदः ।

<sup>3</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ १ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>4</sup> मा० स• स• श्लो• २ चतुर्यः चतुर्यतया ।

<sup>5</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ३ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>6</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ४ चतुर्यः चतुर्यतया।

<sup>7</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ५ चतुर्थः चतुर्थतया ।

मुवि पदमवदद्भिदां विसुत्रत् खरसमसक्तेमलक्तकच्छलेन'॥ ६॥ सुरयुवतिरिहारूयदेहि नारि! कलय विमानसमां रमां खलेऽसिन्। सुकृतभरभवे सुविभेवे त्वमनृतगिरं गुणगौरि! मा कृथों माम्'॥ ७॥ अतनुत धनजीपिया धनश्रीः प्रणयगिरा निजसङ्गभुक्तिभक्तीः। सारत न सुदृशोऽत्त दत्त साधाविति च तथापि सस्तीषु मेऽभिमानम्'॥ ८॥ 5 गुरुरपि विजयप्रभं गणेन्द्रं खपदनिवेदिातवैन्दितं तमुचे। चिरमिह मम पद्दधारिलक्ष्मीभैवति भवत्वसुई जनः स कामः ॥ ९॥ प्रतिपदनटनेषु तूर्यनादे प्रणदित काऽपि सर्खी यियासुमाह। गुरुयुगमिय ! दर्शयोऽऽलि ! पुण्ये भव मम मानिनि ! जीविते दयालुः ॥ १०॥ प्रमुद्तिधनजीभ्यदत्तदानैर्नवनेपथ्यविभूषणस्तदार्थी। 10 न भवति पतिरित्यनाहतां स्त्रीं किल कथमप्यनुकूलयाश्वकार ॥ ११ ॥ प्रतिजनमहमूंदिकापदाने पथि निबिडे सा मिथः स्त्रियौ बुवाते। कथमथ मम सङ्गतिः श्रमार्तेः स्तनजघनोद्वहने तवापि चेतः ॥ १२ ॥ इति धृतगुरुवन्दनाद्भुतश्रीरतिद्यायवान् खगुणैस्तदागणेयैः। अभिनवगणभृद द्विघाऽपि भागें न्यधित मिमान इवावनिं पदानि ॥ १३॥ 15 चिरयसि न समं मयैषि नन्तुं त्वकमपरां तु समीहसेऽस्तु सा ते। गुरुयुगमगमत् पुरोऽनुगम्य प्रियंमिति कोपपदेन काऽपि सख्याः ॥ १४॥ अथ गुरुयुगलस्य तत्र शाखापुरगमने पथि विस्तृतेऽम्बरेऽन्यत्। पुनरपि कृतसंवरं वितत्यै स्थलभुवि कन्दुर्केविश्रमं बभार¹⁰॥ १५॥

१ 'विमुखत्' विमुखत् खरसं न्यस्यत् ।

२ 'असक्त-' देवपक्षे भुवि असक्तम्-अलप्रम् । नरपक्षे असक्तं नित्यम् ।

३ 'भुविर्भ-' देवमवे ।

४ 'मा कृया-' देवावतारे असल्यवाचं मा कृयाः ।

५ 'सुदशो-' हे सुदशः। यूयम् अत्त भक्षयत, साधी दत्त दानम्।

६ 'मेऽभिमानम्' कुहत सखीषु मेऽभिमानम् । अजल्पनादिकं मा स्मरत ।

७ 'खपद-' पूर्व खपदे निवेशितः पश्चाद् वन्दितः-इति समासः ।

८ '-असुहृजनः' सः प्रसिद्धः कामः असुहृदः जना यस्य

ईहग् अस्तु-निष्प्रसरोऽस्तु । यद्वा असुहृत् प्राणहारी-हिंसकः सः 'कामः' के मस्तके आमः रोगः तत्सहितोऽस्तु ।

९ 'आलि!' हे आलि! अयि-इति संबोधने गुरुयुगं दर्शय पुण्ये धर्मरूपे जीविते दयालुर्भव ।

१० 'प्रतिजन-' जनं जनं प्रति-प्रतिजनं महामुद्रादानैः।

<sup>99 &#</sup>x27;मार्गे' लौकिके लोकोत्तरे मार्गे प्रवचने पदानि कम-न्यासाः सिद्धान्तपदानि वा । 'मिमानः' अवनिमानं प्रत्यक्षतो गणनरीत्या वा ।

१२ 'प्रिय-' प्रियम्-धवम् अनुगम्य ।

१३ 'कन्दुक-' पदन्यासस्थाने एकं वक्षं विस्तारितम्-द्वितीयं पुनर्वितस्यै प्रस्तारणाय-कृतसंवरं धृतं तत् कन्दुकवत् रुठचे ।

<sup>1</sup> सा• स• स• स्हो॰ ६ चतुर्यः चतुर्यतया ।

<sup>2</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ७ चतुर्थः चतुर्यतया।

<sup>3</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ८ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 'मेऽभि-मानः'।

<sup>4</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ९ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 'सकामः' इति अखण्डम् ।

<sup>5</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ १० चतुर्थः चतुर्थंतया।

<sup>6</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ११ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>7</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ १२ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>8</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ १३ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>9</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ १४ चतुर्थः चतुर्यंतया। माघे 'स**ख्या'** इति ।

<sup>10</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ १५ चतुर्थः चतुर्थतया । मा**पे '--तट-**भुवि' इति ।

इह घनजनसङ्कलपदेशे युवितरनीयत नायकेन नन्तुम्। कथमपि पुरतो विगृह्य तस्या मृतुममृतुच्यतिबद्धमेकबाहुम् ॥ १६॥ निवसितकुचपार्श्वतः पगल्भा व्यनमदुपेत्य जनान्तरेऽपि सूरीन्। पथि जनमपसारयन्त्यभीकं कुचमितरं तदुरैःस्थले निपीड्यं ॥ १७॥ अनुगतनवसूरिणा स साकं सकलपुरेषु महोत्सवैर्विद्धत्य। 5 अहिमदपुरि सुरिरन्दैमाप्य पदमथ मन्मथमन्थैरं जगाम' ॥ १८॥ स्थितवति च गुरौ पुरेऽत्र दाने तपसि जिनार्चनशीलसन्निधाने। व्रतनियमविधौ सर्धर्मयोगात् प्रियमबला सविलासमन्वियाय'॥ १९॥ अनुजनकर्सिंपुप्रदानपूर्वमभिनवनन्दिमहैस्तदोपधानम्। निशि विनिहितजागरेषु गानैः खभुजलताँविभवेन काचिद्हे ॥ २०॥ 10 स्थितिमिह विजयप्रभस्स सुरिनेगरवरान्तरधत्त वेदमासान्। दृढचरणगुणैर्जयन् मुनीशान् विषर्मवितीर्णपदं बलादिवाऽन्यान् ॥ २१ ॥ दृढचरणगुणैर्द्घत् समाज्ञा विषमवितीर्णपदं बलादिवाऽन्यीः [ इति वा पाठान्तरम्—उत्तरार्द्धे ]

तपिस जपिवधौ कियाविवेके शुचिचरणे समैंये द्विधाऽपि बोधे। गुरुमितशयवांस्तथा स हीरप्रतिमतयाऽनुययावसंशयानः ॥ २२॥ पुरनगरवरान्तरालरथ्यागुरुयुगवाक्यरसौघवाहिनीनाम्। सरित इव गतागतैर्वधूनां प्रणदितैहंसकभूषणा विरेजुः ॥ २३॥ अधृत रतधृतेर्निवृत्तिवर्म गुरुवचसा बहुशो जनो विजिल्य।

१ '-अभीकम्' कामिनम्।

२ 'तदुर:-' तथैव प्रीतिजननेन मार्गप्राप्तः-इति आशयः।

३ '-अब्दम्-' अब्दं मेघं मेघागमम्।

४ 'मन्मथ-' कामस्चकम् यद्वा मन्मथस्य मन्थं ष्वंसं राति दत्ते तत् । "मन्मथः कामचिन्तायां पुष्प-चाप-किपत्ययोः" इति अनेकार्थः [है० अने० सं० कां० ३ श्लो० ३११] "मन्थरः स्चके कोशे मन्दे पृथौ मथि" इति अनेकार्थः [है० अने० सं० कां० ३ श्लो० ५८३]

५ 'सधर्म-' समानधर्माणां संबन्धात् ।

६ '-कसिप्-' भोजन-वसनप्रदानपूर्वम् ।

७ 'खभुज-' खभुजोपार्जितधनेन ।

८ 'विषम-' विषमे दुष्करे तपःप्रमुखे वितीर्ण दत्तं कृतं पदं स्थानं व्यवसायो वा यत्र कर्मणि ।

<sup>1</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ९६ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 'व्यति-विद्ध-' इति ।

<sup>2</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ १७ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>8</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ १८ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>4</sup> मा० स० स० भ्हो० १९ चतुर्थः चतुर्थतया ।

९ 'समाज्ञाः' कीर्तीर्द्धानः ।

९० '-अन्याः' असदशाः-अपूर्वाः ''अन्योऽसदशेतरयोः'' इति अनेकार्थः [है० अने० सं० कां० २ श्वो० ३३६]

११ 'समये' समयः सिद्धान्तः कालश्च ।

१२ 'वाहिनी-' वाहिनीपक्षे शन्दितहयपुर्घुरालंकाराः । "ओघः प्रवाहः संघातो द्वत-चृत्त-परंपराः उपदेशे" इति अनेकार्थः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ स्टो॰ ५२]

१३ '-इंसक-' इंसकं नूपुरम्, पक्षे इंसाः । "इंसोऽर्के मत्स-रेऽच्युते । खगाश्वथोगिमन्त्रादिमेदेषु परमात्मिन ॥ निलंभ-नृपतौ प्राणवाते श्रेष्ठऽप्रतः स्थिते" इति अनेकार्यः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ श्लो॰ ५८१-५८२] तथा वधूनां गुरुयुगवाक्ये रसो यस्य स चासां ओघः सार्यस्तस्य वाहिनीनाम्-गन्त्रीणाम्-गतागतैः।

<sup>5</sup> मा० स० स० श्लो० २० चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>6</sup> मा॰ स॰ स॰ स्टो॰ २१ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 'बला-दिवाऽन्या' इति । अत्र लिखिताददों 'विषमवितीर्णपदंबलाऽदिवा'-इत्येवं पदच्छेदः कृतः । तदनुसारी अर्थो न ज्ञायते ।

<sup>7</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ २२ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>8</sup> मा० स० स० श्लो० २३ चतुर्थः चतुर्थतया।

मधुपिकरुतलक्षणत्रिलोकीव्यघपदुमन्मथचापनादशङ्काम् ॥ २४ ॥ गुरुनमनतदुक्तिपानयोगात् नगरजने मुदितेञ्नरुत्सवेन। बहिरपि बहुघान्यमूर्नु दैलमतनुत नूतनपश्लबाङ्गुलीभिः ॥ २५॥ अथ परमगुरुस्ततो विद्वत्य विमलगिरिं समवाप्य सोऽप्यधीशम्। क्रसुमितवनकैतवात् परागैः समुपहरन् विचकार कोरकाणि ॥ २६॥ 5 अलभत सहचारिरायचन्द्रप्रमुखजनोऽपि रूपेश्वरातियेचीम् । प्रतिपद्मसकृत् तदुत्तमानामनुगमने खलु सम्पदोऽग्रतस्याः ॥ २०॥ दिवि सुरतरवो हिया बभूबुर्भ्रमरमिषान्मलिनास्तु रायचन्द्रे । नृपपुरजनसङ्घ भोज्यदानैर्देधति परिस्फुटमर्थतोऽभिधानम् ॥ २८॥ मुनिविभुरभिनम्य मारुदेवमतिचरणं पुरतोऽस्य चालुलोच । 10 खसमयविधिना ततस्तमः खं प्रसभमनीयत भङ्गमङ्ग ! नाना ॥ २९॥ अभिगतसहगामिसङ्घलोकैर्विहितमहं पुरमुन्नतं गतस्य। गुरुपदनमने प्रभो रसालः शिरसि मुदेव मुमोच पुरुपवर्षम्'॥ ३०॥ समयमिह विमृद्य देवसूरिरनदानमुबगिरोबचार कल्यैः। तद्वगमनतो जनेन दैवात् विगतर्दं खख्ड खण्डितेन मम्ले ॥ ३१॥ 15 दिनमतिविरसं दिशोऽपि धूम्रा जगदपि खिन्नमजन्यजैन्ययोगैः। वियति घनरजोऽमिलद् धरोबैस्तनतटरोधि तिरोद्धेर्इंगुकेन ॥ ३२॥ अवतरदमराध्वतो विमानं झटिति ददर्श दिशः प्रभासमानम् । सुरयुवतियुतं जनालिङ्बैर्विपुलतरोन्सुखलोचनावलंग्रम्" ॥ ३३ ॥ म्रिदिवमधिगमेन पावय त्वं मुनिनृप ! भृः प्रतिबोधितेति वाचः । 20 श्रिददामृगद्दशोऽवतीर्य नेमुः स्फटतरलक्ष्यगभीरनाभिमृलाः"॥ ३४॥ मधुरतरगिरा जगौ सुरस्री व्यतनुत मौक्तिकवर्द्धनानि काचित्।

```
१ '-शङ्काम्' "शङ्का स्यात् संशये भये" [है॰ अने॰ सं॰
कां॰ २ खो॰ १७] इलपि।
```

२ '-- नु' वितर्के।

३ 'विचकार' विकाशयामास ।

४ 'खम्' 'अङ्ग' इति संबोधने । नाना अनेकप्रकारम् खं खकीयम् तमः पापम् भङ्गम् अनीयतः।

<sup>1</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ २४ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>2</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ २५ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>3</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ २६ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>4</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ २७ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>5</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ २८ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>6</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ २९ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे '-मङ्ग-नानाम्' इति ।

५ 'कल्यः' नीरुक्-रोगरहितः ।

६ 'विगतद्यम्' यथा स्यात् तथा दैवात् खण्डितेन छिन्नेनेव मम्छे संकुचितम्।

७ '-अजन्य-' अजन्यः उत्पातः ।

८ 'अंग्रुकेन' सूर्येण "अंग्रुः सूत्रादिस्क्ष्मांशे किरणे चण्ड-दीघितौ" इति अनेकार्यः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ स्त्रो॰ ५३०]

९ 'अवलमम्' उचैः अवलमम् ।

<sup>7</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ३० चतुर्थः चतुर्यंतया। 8 मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ३१ चतुर्थः चतुर्यंतया।

<sup>9</sup> मा॰ स॰ स॰ स्टो॰ ३२ चतुर्यः चतुर्यंतया ।

<sup>10</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ३३ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>11</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ३४ चतुर्थः चतुर्यंतया । माघे '-नाभिमूला' इति ।

गुरुनिहितद्दगाऽऽनतोत्तरीयग्रहणपदं न चिरं विलम्ब्य काचित् ॥ ३५॥ अथ किल कथिते सखीभिरत्र क्षणमवधूत्य सुविनिवासिनीभिः। गुण-विधु-हय-भू-मिताब्दयोगे (१७१३) स गुरुरघाद् दृढमासनं समाधेः ॥ ३६॥ शुचिशुंचिभव (११) तिध्यहर्भुखेञ्गात् स्मृतपरमेष्ठिपदः खरेष देवः। व्यरचि च शिबिका जनेन गुर्वी प्रतिपदसंयमितांशुकावृताङ्गी'॥ ३७॥ 5 गुरुवपुषि निवेदिातेऽथ तस्यामरुददलं जनता व्रती खबक्षः। बहलकरणयाँऽलुठद् मुमूर्च्छ किमपि रसेन रसान्तरं भजन्ती'॥ ३८॥ अगुरुमलयजार्जुनाभ्रपूर्णज्वलितचितौ तनुमैक्ष्य(१) किं नुं जीवन् । खरयमिति सुरी जगौ प्रसच स्फ्रुटमपि भूषयति स्त्रियस्त्रंपै वं ॥ ३९ ॥ मृगमद्यनसारचन्द्नाद्याऽत्यरुणसिचा पिहिता चिताङ्गनेव। 10 न कमिह नवमोहर्मांशु निन्ये स्फुटमपि भूषयति स्त्रियस्त्रपैव'॥ ४०॥ अहह दहित गात्रमत्र वहाँ ज्वलितमभूद् भुवनं शुचा किमन्यत्। अवहितमनसा जनैर्न सुरेः प्रणिद्धिरे दँयितैरनङ्गर्लेखाः ॥ ४१ ॥ कतिपयदिवसैर्विहारमुचै रुचिरमचीकरदन्त्र रायचन्द्रः। द्वतमहिन शुभेऽस्य तेन केतोः कृतभुजमूलमबन्धि मूर्घि माला ॥ ४२॥ 15 अथ गुरुविरहार्तमाह सङ्घः समयविदं विजयप्रभारूयसूरिम्। अकमधरर्थं धीर ! तीर्थमन्यैरिधकमधित्वदनेन मा निपाति ॥ ४३॥ पथि पथि सुद्दशौं गणो मुखाजाद वचनरसस्य पिपासया त्रिसायम्।

१ 'क्षणम्-' खर्वासिसखीभिः उक्ते क्षणम् उत्सवं मला।

२ 'शुन्ति–' शुन्तिः आषाढः तस्य उन्नवल-एकादश्याम् ।

३ 'बद्दलकरुणया' जातरसेन शोकेन रसान्तरं भूमध्यम् ।

४ 'तु' उत्प्रेक्षायाम् । "स्फुटो व्यक्त-प्रफुछयोः" अनेकार्थः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ स्टो॰ ९८]

५ '-त्रपे' अहं त्रपे-हे स्त्रियः! अहं लज्जां करवाणि वः युष्मान् प्रसद्य अयं गुरुः कि जीवन् स्वर्ग भूष्यति इति सुरी जगां।

६ 'नवसोह-' चितापक्षे नवमोहः मूच्छा । पक्षे मोहनं वशी-करणम् । अत्र उत्प्रेक्षायां समस्या लाप्या । ''त्रपा लज्जा-कुलटयोः'' इति अनेकार्यः [है ॰ अने ॰ सं ॰ कां ॰ २ श्वो ॰ २९१]

<sup>🗴 &#</sup>x27;-दयिते-' दया करणा जाता येषां ते तैः ।

८ 'अनङ्गलेखाः' जगत् 'शुचा' शोकेनेव दग्धं जातम् अन्यत् किमुच्यते अनङ्गलेखाः अङ्गामावसमाचाराः सावधानतया न

ध्याताः । ''रेखाऽल्पके छदानि आभोगोक्केखयोः'' इति अनेकार्थः [है० अने० सं० कां० २ स्टो० २४]

९ '-भुजमूल-' ''मूलं पार्श्वाययोग्डो'' [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ श्लो॰ ४९५] ''भुजो बाह्ये करे'' इति अनेकार्थः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ श्लो॰ ७२] कृतानि भुजमूलानि करावीनि यत्र तत्—इस्तबिम्बानि लिखितानि इस्पर्थः । विद्वारस्य मूर्धि तेन रायचन्द्रेण केतोर्ध्वजस्य माला अवन्धि ।

१० 'अधरय' हे धीर । अकम्-दुःखम् अधरय-पराकुरु ।

११ '-अधिलत्-' लिये अधिकृत्य वर्तते-इति अधिलत्।

१२ '-अनेन' अनेन दुःखेन अन्यैः कुमतिभिः तीर्थं मा निपाति तीर्थम् ।

१३ 'सुदशाम्' सम्यक्लवताम्, क्रीणां वा गणः नववदन-कमळात् रसस्य पिपासया मधुप इव आजिहीते–आयाति ।

<sup>1</sup> सा० स० स० श्लो० ३५ चतुर्थः चतुर्थतया। माघे'-प्रहण-पदेन' इति ।

<sup>2</sup> मा॰ स॰ स॰ म्हो॰ ३६ प्रथमः प्रथमतया।

<sup>8</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ३६ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>4</sup> मा० स० स० म्हो० ३७ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>5</sup> मा॰ स॰ स॰ स्हो॰ ३८ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 'स्फुट-

मभिभूषयति' इति । अत्र लिखितादर्शे 'ऐक्ष्य' इति प्रयोगः कथं साधुः ! 'आ+ईक्ष्य-एक्ष्य' स्यात् ।

<sup>6</sup> मा० स० स० ऋो० ३८ चतुर्थः चतुर्यतया ।

<sup>7</sup> मा० स० स० श्लो० ३९ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>8</sup> मा० स० स० श्लो॰ ४० चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>9</sup> मा॰ स॰ स॰ स्हो॰ ४९ चतुर्थः चतुर्थतया।

विषयरसमैपास्य सम्भृतोऽसावधरमम्नं मधुपस्तवाजिहीते ॥ ४४॥ रविरिव तदलङ्करूष्य सिंहासनमुद्याद्रिमुदीतपुण्यभासा। तिमिरमपनय प्रमादजन्यं भवति हि विक्कबता गुणोऽङ्ग नानां ॥ ४५ ॥ ध्वनति ऋपतितूर्यधीरघोषे नटति नटे गुरूपदृमाश्रयत् सः। परमगुरुरतोऽतिमुँज्जनाल्याऽऽग्रहपरया विविदे विद्रधर्संख्या ॥ ४६॥ 5 स्थितवति गुरुपद्दकेऽत्र भद्दारकतरणौ यदभूत् प्रमोदरूपम्। हृदि हरिणह्यां तदा प्रवृत्यत्-करवलयखनितेन तद विववे ॥ ४७॥ करसरसिजवासमासदत् श्रीः परमगुरोः श्रुतदेवताऽऽश्रयर्दं गाम्। जगति सुभगताऽस्य सर्वतोऽङ्गमकलितचापलदोषमालिलिङ्ग'॥ ४८॥ गुरुमतिधृतिकीर्तिभाग्यतेजः-प्रसरमवेक्ष्य मृगीदृशां भुदासीत्। 10 हृदि बहिरपि सोन्नतेऽमिताऽऽसामुरसि रसादवतस्तरे स्तनाभ्याम् ॥ ४९ ॥ चत्र इह पुरे व्यतीत्य मासान् विमलगिरिं सह सङ्घमाप सृरिः। जनतिरसृजत् स्रजोऽर्चनार्थं न्यपतदथोचनरूचिचीषयाऽन्यां ॥ ५० ॥ प्रभुरिप समहोत्सवं ननाम प्रथमितनं च तमार्चयत् स सङ्घः। शिरसि जिनमिहार्चेयायि! कश्चित् खयमिति मुग्धवधुमुँदास दोभ्याम् ॥ ५१ ॥ 15 यवतिक्रलमलं जगाविहानु सघुस्रणचन्द्नपूजं जिनस्य। नटनपटुंबदुं सा चाहरन्ती त्वरयति रन्तुमहो जनं मनो भूः ॥ ५२॥ कतिपयदिवसान्तरे गुरूणां प्रतिवलने पथि भूमिकौंऽपि लघ्वी। अनुपद्मशनाय सङ्घमुचैरभवदमुश्रति वस्नुभेऽतिगुर्वी ॥ ५३ ॥ जलघरसमयेऽन्तरे पयोधेः सुविभवमन्दिरबन्दिरे स्थितेऽसिन् । 20

१ 'अपास्य' त्यक्ला अमुम्-अधरं हीनं विषयरसम् ।

२ 'संभृतः-' सावधानः ।

३ 'हि' हि निश्चितम् विक्लवता अगुणः दोषः । 'अङ्ग' संबोधने 'नाना' अनेकप्रकारः ।

४ 'अतिमुत्' पदृस्थाने आप्रहकारिण्या जनश्रेण्या अतिमुत् हर्षः ।

५ 'विविदे' लब्धः "विद लामे" धातुः ।

६ 'विदम्ध-' विदम्धानां चतुराणां सखीव सखी तया ।

७ 'मट्टारक-' भगेन ज्ञानादिना तारके पृषोदरादिखात् साधुः ।

८ 'गाम्' वाणीम् ।

<sup>1</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ४२ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>2</sup> मा० स० स० श्लो० ४३ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे '-क्वनानाम्' इति ।

<sup>3</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ४४ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>4</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ४५ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>5</sup> मा॰ स॰ स॰ स्छो॰ ४६ चतुर्थः चतुर्थतया।

९ 'मुद् आसीत्' मुद् हर्षः । सा मुत् हृदि अमिता मानम् अप्राप्ता बहिरपि आसां स्त्रीणाम् उरित न्तनाभ्यामुखते अवत-स्तार-विस्तारमाप ।

१० 'अन्या' काचित् जनततिः ।

११ 'उदास' अयि इति आमन्त्रणे इह शिरसि जिनम् अर्चय इति हेतोर्मुग्धवधूं दोभ्योम् उदास उर्वश्रकार ।

१२ 'भृः' मनोरूपा भृः बटुं रन्तुं रमयितुं जनं लोकं लरयति स्म । मनश्चित्तम् आइरन्ती मोइयन्ती ।

१३ 'भूमिका-' भूमिका प्रयाणभूः।

<sup>6</sup> मा० स० स० श्लो० ४७ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>7</sup> मा० स० स० श्लो० ४८ चतुर्णः चतुर्थतया। माघे '-चत-रोचिची-' इति ।

<sup>8</sup> मा• स• स• श्लो• ४९ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>9</sup> मा० स० स० शो० ५० चतुर्थः चतुर्थतया। माघे 'मनोभू:'।

<sup>10</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ५१ चतुर्थः चतुर्थतया।

10

15

सुकृतिमह जनश्रकार तत् किं किमिव न शक्तिहरं स साध्वसानाम् ॥ ५४॥ नगरिमदमतीव धर्मयोग्यं धनिनिचतं कनकं त्वमत्र हीरं:। इति कुरु गुरुराज! वार्षिके द्वे भवतु यतः सहशोश्चिराय योगः ॥ ५५॥ इति गृहिवचसा द्वितीयवर्षा अपि स निनाय गुरुर्त्तथैव तंत्र। मृदुवचनसुधारसैर्जनानां चिरपरिपूरितमेव कर्णयुग्मम् ॥ ५६॥ अथ गुरुचलने कमात् पुरोऽस्याः सकलजनेऽनुगते प्रस्ं सुतोऽवक्। कृतयुगमगमत् बतोपतापी शठकलिरेव महांस्त्वयाद् यदत्ते ! ॥ ५७॥ अथ गुरुरगमत् कमान्नगर्याः सकलजनानुगतौ पतिं प्रियोचे। यदि चलयसि माममा न तन्मे शठ! कलिरेव महांस्त्वयाऽद्य दत्तः ॥ ५८॥ प्राचनतस्य

वदित जयपदानि भहलोके प्रणदित वाचगणे प्रभासमायात्।
गुरुरिभधृततोरणं वधूँनां सर्ममिसिताम्बुरुहेण चक्षुषा च ॥ ५९ ॥
कृतसुरपुर-जीर्णेदुर्गवर्षः स गुरुरगात् पुरबन्दिरेऽस्य लक्ष्मंया।
सुजनपरहशोः क्रमात् सुधाभिर्द्वयमि रोषरजोभिरापुपूरे ॥ ६० ॥
सुकृतभरवहैर्महैः स तत्र शरदमतीत्य ययावुपान्धिक् लेम् ।
तदिधगमसुदा पुरे रसाली मृदुकुसुमेऽनैयदाऽहताऽप्यमूर्च्छत् ॥ ६१ ॥
अवसरिमममाप्य शुद्धबुद्धिर्वितरणभोजनपौषधांश्च कुर्वन् ।
इह तपिस पुरो गुरोर्निदेशे सपिद हिरणमयमण्डनं स पत्न्या ॥ ६२ ॥

ध्वसानाम्'।

९ 'साध्वसानाम्' भयानां शक्तिहरं सुकृतं कि कि न चकार स जनः।

२ 'हीरः' नगरं कनकम् लं हि-निश्वितम् ईरकः-धर्मस्य प्रेरकः पक्षे लं हीरगुरुः । [हि+ईरः=हीरः]

३ 'वार्षिके' द्वे पर्युषणे पर्वणी ।

४ 'तत्र' **द्वीपबन्दिरे**।

५ 'यदत्त' [यद्+अत्त!] हे अत्त! हे मातः! अत्ता मातृ-वाची तत्संबोधनम्। मातरं पुत्रोऽवक्-हे मातः! यद् यस्मात् हेतोः कृतयुगम् अयात्-गतम्, महान् इद्धः शठकिः प्राप्तः "शठो मध्यस्थपुरुषे धूर्ते धत्तूरकेऽपि च" इति अनेकार्यः [है॰ अने॰ सं॰ कां॰ २ श्लो॰ १०७]

६ '-अमा' सह। यदि माम् अमा सहन चलयसि तर्हि मे महाम् हे शठ! लया अद्य कलिरेव दत्तः कलहः क्लेशो वा।

<sup>1</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ५२ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 'ससा-

<sup>2</sup> मा॰ स॰ स॰ स्टो॰ ५३ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>3</sup> मा॰ स॰ स॰ स्टो॰ ५४ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>4</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ५५ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 'शठ! कलिरेष महांस्लयाय दत्तः' इति ।

७ 'वधूनाम्' वधूनां चक्षुषा 'च' इवार्थे असिताम्बुरुहेण समं कृततोरणं प्रभासनगरम् । 'चक्षुषा' इति जातौ एकवचनम् ।

८ यद्वा समो ममलम् तेन सह यत् सिताम्बुजं तेन । श्रमम-निर्मम-इत्यादिवत् प्रयोगः ।

९ '-सुरपुर-' सुरपुरं देवकपत्तनम्, जीर्णदुर्गम् तत्र च कृतचतुर्मासः।

१० 'लक्ष्मया' शोभया।

११ '-कूलम्' कूलं वेलाकूलम् "सत्यभामा भामा" इति न्यायात् पदैकदेशे पदमहः ।

१२ '-सुमे नय-' यद्वा नयदैः न्यायकारकैः अहता अवारिता धावन-वल्गन-नर्तनादिभिः इति शेषः ।

१३ 'निद्धे' इह नगरे पश्या करणभूतया तपि स कश्चिद् गुद्धबुद्धिः गुरोः पुरो हिरण्मयमण्डनं गृहस्त्रीति प्रसिद्धं दधौ ।

<sup>5</sup> मा॰ स॰ स॰ स्हो॰ ५५ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>6</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ५६ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>7</sup> मा० स० स० श्लो० ५७ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>8</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ५८ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>9</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ५९ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 'सपत्रयाः' इति ।

तद्नुजलिधमध्यवन्दिरेऽस्य पुनरपि पर्युषणाद्वयस्य कर्तुः। समयमिव विहर्तुमन्यदैष्यो(?) भ्रमरस्तैस्पकर्णमाचचक्षे ॥ ६३॥ सुकृतिकृतघनाग्रहं विहाय दुतमपि बन्दिरमीशिता मैरुद्वत्। विमलगिरिमयाद जिनाचनलै न परिचयोऽमैलिनात्मनां प्रधानम् ॥ ६४ ॥ दृढपरिचितबन्दिरस्थसङ्घोऽप्यवलत गच्छपर्ति प्रणम्य तस्मात्। 5 मुकुलितनयनः सबाब्पवृन्दैर्घनमहतामिव पक्ष्मणां भरेणं ॥ ६५ ॥ बहुधनसुदृशां गवा घनौघेऽकृत वरपर्युषणां स सुरिरत्र । सुरयुवैतिभिरभ्यनामि खेदाद्पगतकुङ्कर्मरेणुभिः कपोटैः ॥ ६६॥ सुकतरतिजसुस्त्रिया जिनाची गुरुरयमानयति सा सत्प्रतिष्ठाम्। अमहयद्वला च ताः पयोजैः करकमलैः पुनरुक्तरक्तभाभिः ॥ ६७॥ 10 अथ जिगमिषुरेष गूर्जरत्रां प्रथमजिनं प्रणिपत्य सिद्धशैले। पथि हरिणदृशामवन्दि वृन्दैः स्तर्नयुगलैरितरेतरं निषण्णैः ॥ ६८ ॥ द्वततरगमनैर्विधाय यात्रां घनजनसङ्गतसृरिसार्थमाप्य । कलमनुचलनेष्वगायि वेगं करिकलभोरुभिर्द्धभिर्द्धानैः'॥ ६९॥ अभिगतघननागरौघसङ्घरथगजवाजिपदातिसान्द्रमार्गम् । 15 वनमपि नगरायितं जनानां भृशविनिवेशवशात् पॅरस्परस्य ॥ ७० ॥ अथ नगरमहम्मदादिवादं समुपगते मुनिपेऽद्भुते तरुण्यः। स्थिरतरनयनैः दीचीत्वमापुश्चिरमपि ताः किमुत प्रयासभाजः ॥ ७१ ॥ अभिनयकरणैर्जनाकुलान्तर्गमनवशाच गुरोर्नतेस्त्रिसायम्। स्रगपि मृगदृशां मणेरधस्तादथ शतशर्करतां जगाम तासाम् ।। ७२ ॥ 20 परमगुरुगिरा रतेर्निवृत्तेर्नववयसि ग्रहणे तदा विरेजे।

९ '-इष्यो-' वसन्तः ।

२ 'मरुद्वत्' वायुवत् ।

३ '-अमिलना-' उज्ज्वलमनसाम् । बहुशः कृतयात्रलात् परिचिते अनादरः इति न क्षेयम् ''नवं नवं प्रीतिकरम्'' इति न्यायात् ।

४ 'घनौघे-' घनोघनामनगरे । 'गवा' वाचा ।

५ 'सुर-' तत्र देवीभिः प्रणतः।

६ 'रेणुभिः' दूराद् आगमः खेदेन ज्ञाप्यते तेन कश्मीरजलेपैः कपोलैः उपलक्षिताभिः ।

<sup>1</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ६० चतुर्थः चतुर्थतया । लिखितादर्शे 'अन्यदैष्यो–इत्यस्ति परं 'अन्यदा+इष्यो' इत्यनयोः 'अन्यदैष्यो'— इति कथं स्थात् !

<sup>2</sup> मा० स० स० क्षो० ६९ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 'परि-चयो मलिना-'।

<sup>8</sup> मा० स० स० श्लो॰ ६२ चतुर्यः चतुर्यतया।

<sup>4</sup> मा० स॰ स॰ म्हो॰ ६३ चतुर्थः चतुर्थतया।

७ 'जिनार्चा' जसूनामश्राविकया कारितप्रतिमाः प्रतिष्ठां गुरुरानयत् ।

८ 'स्तन-' स्तनयुगलैः कृला अन्योऽन्यं मिलितैः । स्रीणामितः बाहुल्यव्यञ्जकमेतत् ।

<sup>,</sup> ९ 'ऊरुभिः' वेगं दधानैः अनुचलनेषु कलम् अगायि ।

१० 'परस्पर-' अन्योन्यगाढावस्थानात् ।

<sup>99 &#</sup>x27;शचील-' अद्भुते चित्रे स्थिरहिमः तरुण्यः शचीलम-इन्द्राणीभावमापुः । 'किमुत' इति वितर्के । 'प्रयासभाजः' संकुल-लात् श्रमप्राप्ता इव ।

<sup>5</sup> मा० स० स० श्लो० ६४ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>6</sup> मा० स० स० श्लो० ६५ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>7</sup> मा० स० स० श्लो० ६६ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 'कल-भकरोरुभि-' इति ।

<sup>8</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ६७ चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>9</sup> मा० स० स० श्लो० ६८ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>10</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ६९ चतुर्थः चतुर्थतया ।

पियपितृकुलचैलकुम्भरूपं कुच्युगमुज्ज्वलमेव कामिनीनाम् ॥ ७३ ॥ ददति वितरणं यथेष्टमिभ्ये युवतितपोमहमाप्य वाद्यधोषैः। तद्नुमतिकृतेऽन्ययेशवस्त्रं स्तनपिहितप्रियवक्षसा ललम्बे'॥ ७४॥ व्रतमधित जिनार्चनानि तेनेऽभिनवमहैश्व दिदेश दानमिष्टम्। उपग्रुरु जनता न किं सुकूलं व्यष्टुणुत वेह्यितवाहुवह्नरीका ॥ ७५॥ नगरमिव महोद्यैः स बीबीपुरमपि पर्युवणां पुपाव कुर्वन् । स्तुतिमणिविततौ सता तर्नस्ते तरलतया तरुणेन परपृशाते ॥ ७६॥

इत्थं जैनप्रवचनमिहोद्गाव्य राङ्गेश्वरस्थं पार्श्वं नन्तुं तपगणगुरुर्जिनवान् सङ्घयुक्तः। अध्वक्कान्तेर्नवरसयुजां सोरपद्माननानां खेदापूरो युवतिसरितां व्याप गण्डस्थलानि ॥ ७७ ॥ अनमद्भिनतैन्द्रं पार्श्वविश्वाधिनाथम् स गुरुररूणतेजा मेर्घलक्ष्मीं प्रभाव्य। महिपतुमिममिभ्याः खं शुचीचकुरद्भि-

10

5

15

।। इति समस्या संपूर्णा जातः(ता) ।।

र्वनविहरणखेदम्लानमम्लानशोभाः ॥ ७८॥

इति श्रीमदेवानन्दे महाकाव्ये दिव्यप्रभापरनान्नि ऐङ्काराङ्के माघसमस्यार्थे श्रीतपागच्छे महोपाध्यायश्रीमेघविजयगणिविरचिते श्रीविजयदेवसूरीश्वरनिर्वाणगमन-तत्पट्टप्रभा-करश्रीविजयप्रभसूरीश्वराभ्युदयवर्णननामा सप्तमः सर्गः सम्पूर्णः ॥ [इ]ति श्रेय: ॥ पूर्णं(र्णे) च तस्मिन् मन्थोऽपि सिद्धिमध्यास्त ॥ श्रीरस्त ॥ ॥ कल्याणमस्तु ॥ लेखकपाठकयोः ॥ श्रीः ॥ छ ॥

20

का॰ सं॰ कां॰ ३ श्लो॰ १९५] "तरलो भाखरे चले हारम-ध्यमणी षिक्ने" इत्यपि [ है॰ अने॰ का॰ सं॰ कां० ३ श्लो॰ ६४६ ] तत्र सता पण्डितेन ।

४ 'मेघलक्षीम्' पक्षे मेघस्य मम लक्ष्मी कृत्वा वाचकपद॰ दानाम् । अन्योऽपि अरुणतेजाः सूर्यः मेघलक्ष्मी प्रभावयति वर्धयति ''आदित्याज्यायते वृष्टिः" इति श्रुतेः ।

५ 'सहयितुम्' इत्थं श्रीभगवन्तं महयितुं पूजियतुम् "मह धातुश्वरादिः"।

4 मा॰ स॰ स॰ स्डो॰ ७३ चतुर्थः चतुर्थतया ।

5 मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ५४ चतुर्थः चतुर्थतया।

6 मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ७५ चतुर्थः चतुर्थतया ।

१ 'अन्यया' अन्यया कयाचित् कान्तया तत् तपसः आज्ञायै पतिवद्धं गृहीतम् । किंभूतया ? स्तनाभ्यां पिहितं प्रियवक्षो यया आलिज्ञनकारिकया तपसः आज्ञां मह्यं कर्तुं देहि तां विना गन्तुं न युक्तमिति आशयेन ।

२ 'वेल्लित-' जनता किंभूता? वेल्लिता प्रसारिता बाहुरूपा बहरी लता यया सा-धर्मव्यये मुत्कलितहस्ता ।

३ 'ते-' ते द्वे नगरम् बीबीप्रं च स्तवनरत्रमालायां तरल-तया मणिभावनया संदर्भिते प्रयिते तरुणेन नवेन। "तरुणः कुचकुप्ये स्यादेरण्डे यूनि नूतने" इति अनेकार्थः [है॰ अने॰

<sup>1</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ७० चतुर्थः चतुर्थतया।

<sup>2</sup> मा॰ स॰ स॰ श्लो॰ ७१ चतुर्थः चतुर्थतया ।

<sup>3</sup> मा॰ स॰ स॰ स्ठो॰ ७२ चतुर्थः चतुर्थतया।

10

15

### अथ प्रशस्तिः

जयतु विजयलक्ष्म्या पार्श्वविश्वैकभाखान् अभिमतसुरज्ञाखी सैष शङ्केश्वरार्च्यः। जयतु विजयदेवश्रीगुरोः पदृलक्ष्मीप्रसुरिह विजयादिः श्रीप्रभः सुरिज्ञकः॥ ७९॥

तत्सेवासकतचेता अनवरततया प्राप्तलक्ष्मीर्विशिष्य,

शिष्यः श्रीमत्कृपादेविजयपदभृतः सत्कवेवीचकश्रीः।
मेघः पद्माप्रसादाद् विशदमतिजुषां श्राव्यकाव्यं चकार,

देवानन्दं सदैन्द्रोज्ज्वलविपुलिधया शोध्यतां शोध्यमत्र ॥ ८० ॥

माघः सान्निध्यकृद् भूयाद् मिह्ननाथैस्तथैक्ष्यताम्। हास्थेन मम दास्थेऽस्मिन् यथाशक्युपजीविते ॥ ८१ ॥

नोद्रेकः कवितामदस्य न पुनः स्पर्द्धा न साम्यस्पृहा, श्रीमन्माघकवेस्तथापि सुगुरोमें भक्तिरेव प्रिया।

तस्यां नित्यरतेः सुतेव सुभगा जज्ञे समस्याऽद्भुता सेयं शारदचन्द्रिकेव कृतिनां कुर्याद् दृशासुत्सवम् ॥ ८२ ॥

अस्या न मधुरा वाचो नालङ्कारा रसावहाः। पूर्वसङ्गतिरेवास्तु सतां पाणिग्रहिश्रये॥ ८३॥ क्रिचिद् वकोक्तिसाचिव्यम्प्यस्या दोषकृत्र हि। सोभाग्यवदातो जहे यद्थे कृतिनामिष ॥ ८४॥

मुनि-नयना-श्वे-न्दु-मिते (१७२७) वर्षे हर्षेण सादडीनगरे। ग्रन्थः पूर्णः समजनि विजयदशम्यामिति श्रेयः॥ ८५॥

20 शरेन्द्रियाद्रीन्दुमितेऽत्र (१७५५) वर्षे व्यलीलिखत् काव्यमिदं सुशिष्यः।

श्रीमेकशब्दाद् विजयज्ञराजां श्रीसुन्दरादिविजयाऽभिधानः॥१॥

युग्मं सम्यग्मङ्गलं सौरमस्मिन् माघेऽवर्णि ज्ञाननिलोदयाय।

अस्याभ्यासाद् जाञ्यनाशात् प्रभावः प्रौढिं धत्तां मेकवत् श्रीश्च धीराः॥१॥

एकादशशतक्षोकैः श्लोको लोके समेधताम्।वाचकेऽध्यापके चास्य देयान्निलं समेधताम्॥२॥

25 गोपालगिरिदुर्गेऽस्य लेखनं लेखनन्दनम्। वाचकैर्मेघविजयैः कृतं सुकृतहेतवे॥ ३॥

॥ इति व्रन्थवशस्तिः ॥ सम्पूर्णा जातः(ता) ॥ ॥ इति श्रेयः ॥ श्रीः ॥

१ 'इभ्याः' नेघलक्ष्मीम् अद्भिजंलैः प्रभाव्य वर्धयिला स्वम् आत्मानं श्रुचीचकुः-पवित्रं विद्धुः-आषाढीचकुरिति वा । मेघ-छक्ष्मीम्-प्राकृषि भाषाढे वा मेघोद्यम्-ज्ञाला श्रीजिनम् अनंसीत् ।

२ 'समेधताम्' सबुद्धिभावम् ।

३ 'लेख-' लेखा देवा: ।

# देवानन्दमहाकाव्यान्तर्गतानां विशेषनाम्नां संप्रहः।

| <b>अकब्बर</b> [ तृपः ] १५,१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| अखई-भू [वर्धमान-नामा श्रेष्ठियुतः] ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| अज्झाहर [ श्रीपार्श्वनाथतीर्थम्-'अजाहरा' इति नाम्ना प्रतीतम् ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| अजातशात्रवी [इन्द्रप्रस्थं नाम नगरम्] २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| अणहिङ्कपत्तन [ 'अणहिरुपुर पाटण' नाम्ना प्रतीतम् ] ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| अमरेन्दुविबुध [अमरचन्द्रकविर्वाचकपदाङ्कितो जैनमुनिः] ५३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| <b>−िट•</b> ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| अवरंगपद [ 'औरंगाबाद' नाम्ना प्रसिद्धं नगरम् ] ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| अवरंग-साहितनय [ 'औरंगजेब' नाम्रा ख्यातो चपपुत्रः ] ४५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| — <b>टि० ३</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| <b>अहमदाबाद ( अहमद,-अहमदाबाद )</b> [ 'अमदा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| बाद' नामा विश्वतं नगरम् ] ६१,-डि० ६,६७,७१, ७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| अंतरिक्ष [श्रीपार्श्वनाथतीर्थम्-'अंतरीखजी' नाम्रा ख्यातम् ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| الإمارة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المس |        |
| इलादुर्ग (इलादिदुर्ग) [ 'ईडर' नाम्रा ख्यातं नगरम् ] ४,२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| -टि॰ २,२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| <b>उदयसागर</b> [ 'उदयसागर' नामकं सरीवरम् ] ३५ टि० ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| डक्सतपुर [सौराष्ट्रदेशान्तर्गतं 'ऊना' इति ख्यातं नगरम् ] ५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| कच्छ [देशस्य नाम ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| कनकविजय (कनक) [विजयदेवस्रिशिष्यः] २१,२९,३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| करहेड [ 'करेडा' इति प्रसिद्धं श्रीपार्श्वनाथतीर्थम् ] ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| किलिकुंड [तन्नाम्रा ख्यातं श्रीपार्धनायतीर्थम्] ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| कस्याण [तन्नाम्ना नृपः] २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| <b>कु</b> लुपाकपुर [ तैलंगदेशप्रसिद्धं श्रीआदिनाथतीर्थम् ] ५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| कृपाविजय (कृपा,-कृपादिविजय) [प्रन्थकारस्य गुरुः] २,२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l      |
| टि॰ १०,७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ĺ      |
| गिरिदुर्ग (गिरिनार,-गिरिनारायण नाम तीर्थम्) [ गिरनार'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      |
| इति रूयातं तीर्थम् ] ३८,३८ टि॰ १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | )<br>: |
| गूर्जरमा [ 'गूजरात' देश: ]३,५७,७६,३६ टि० ३,५५ टि० ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | į      |
| गोपालगिरि [ 'ग्वालियर' नाम्रा ख्यातं नगरम् ] ७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| गंगा [प्रसिद्धा नदी] १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| गंधपुर ['गंधार' नाम्ना ख्यातं नगरम्] ५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | j      |
| गृंहली [ खित्तकवत् विश्विष्टः रचनाविशेषः ] ७५ टि॰ १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ļ      |
| घनीघ (नाम नगरे) [तज्ञामकं नगरम्] ७६,७६ टि॰ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :      |
| चतुर [तन्नामा श्रावकश्रेष्ठी ] ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | !      |
| चातुरी (चतुरिका,-चतुरां) [श्रावकश्रेष्ठिनः चतुरस्य पत्नी]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | !      |
| ४५,५३,५३ टि० १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,      |
| चृतपञ्जवी [ आमपञ्चवमाला माथुरदेशीयभाषया चृतपञ्चवी ] ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ļ      |
| टि० १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |
| चन्द्रशासीय [ 'मुनिचन्द्र' 'सोमचन्द्र' इखेवं चन्द्रान्तनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i      |
| भारता चन्द्रशास्त्राय [ भुगपन्द्र सामपन्द्र १८४५ पन्द्रान्तमान<br>धारिणः चन्द्रशास्त्रीयोपाध्यायादेः शिष्याः ] ३५ टि० १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      |
| FOSIFE I (IDUBE : DIDIONIDINE DE PER : IDBIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •      |

| जगरिसह [तन्नामा राजा]                   | ३५,३६ टि॰ १                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| जयमञ्जराज [तश्रामा मन्त्री]             | ३२,३२ टि॰ ४,३३,३४           |
| जसू [ जसूनाम श्राविका ]                 | <b>७६,</b> –दि॰ ७           |
| जहांगिरमाहि [ तन्नामा मोगलवंशीयः        | क्षितिपतिः ] २१             |
| जारी [ जारीमङ्गलगीतरम्यम् ]             | ४४ टि॰ ५                    |
| जालंधर [ नजामा राजा ]                   | 11                          |
| जीर्णदुर्ग [ 'जूनागढ' इति नाम्ना स्यातं | नगरम्] ७५,-टि० ९            |
| जम्बू [ जम्बूद्वीप: ]                   | २                           |
| तपागच्छ (तपगण) [ जनपरंपरायां !          | सिद्धस्य आन्नायस्य संज्ञा ] |
|                                         | १४,४०-टि० २                 |
| तिलिङ्गभाग (त्रिलिङ्गविषय,-तिलिङ्ग      | देश ) [ 'तंलंग' देशस्य      |
| नाम ]                                   | ५३,५३ टि॰ ४                 |
| तेजःपाल [ नामा मन्त्री ]                | ३२ टि० ३                    |
| दक्षिणा [ 'दक्षिण' देशनाम ]             | ५० टि० ११                   |
| देव [ जामवंशीयो राजा ]                  | ४०,-टि० ९                   |
| देव (देवर्षिराज,-देवगुरुराट,-देवर       |                             |
|                                         | १५,५६,५७,५७ टि० १०          |
| देवकपत्तन (सुरपुर) [ 'देवपाटण'          |                             |
|                                         | ३७,७५,-टि० ९                |
| देवचन्द्र (सुरविधु,-देवचन्द्र वणिक्     |                             |
| [तनामा वणिक्] ४०                        | ८,४९ टि० १–६–७–५५           |
| देवानन्द [ प्रस्तुतमहाकाव्यस्य नाम ]    | 96                          |
| द्वारिका (द्वारवनी) [प्रसिद्धा नगरी     |                             |
| द्वीप (द्वीप बन्दिर,-बन्दिर) ['व        |                             |
|                                         | ३६,७५ टि० ४,७६              |
| धनजी (धन,-धन्य) [तजामा श्रेष्ठी         | [] ६१,-टि० १४,६९,७०         |
| धनश्री [धनजी श्रेष्ठिनः पत्नी]          | <b>.</b>                    |
| नवीन नगर [ 'जामनगर' नाम्रा ख्या         | - ·-                        |
| नारायण [तन्नामा नृपः]                   | ¢                           |
| पद्मा [देवीनाम]                         | 96                          |
| पुरबन्दिर [ 'पोरवन्दर' इति प्रसिद्धं    | , -                         |
| प्रभास (प्रभासनगरम्)['प्रभासप           |                             |
| ~> -> >> >                              | ৬५,–হৈ- ৬४                  |
| पींछोला [ मेदपाटदेशे तन्नामकं सरी       |                             |
| पुक्त [तनामा तृपः]                      |                             |
| बगळांणादेश [ 'बागळाण' इति ख्यार         |                             |
| बन्दिर ['दीव बन्दर' इति ख्यातं न        |                             |
| बर्हानपूर (बर्हानपूर्वनगर) ['बुर        |                             |
| <u> </u>                                | ε - <del>4</del> τ          |
| बीबीपुर [अमदाबाद नगरस्य उपपुर           | म्] ७७,७७ टि॰ ३             |
| भाग्यनगर [तन्नामकं नगरम्]               | ५३,–दि० ५,५४                |
| भात् [तन्नामा राजा]                     | Ę                           |

| भारत [ भारतं क्षेत्रम् ]                           | ঽ                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| मरुदेश [ 'मारवाड' नाम्रा प्रसिद्धो देश: ]          | ३५                    |
| मिलकापूर ( मिलकापुर ) [ 'मलकापुर' न                | ाम्रा ख्यातं नगरम् ]  |
| •                                                  | ५२,–टि॰ १५            |
| महमूंदिका [ राजमुद्रायुक्तं नाणकम्-भाषायां         | 'चलणी नाणुं' इति      |
| प्रसिद्धम् ]                                       | 40                    |
| महातपा [ तपखिनः श्रीविजयदेवस्रैः राजप्र            | दत्तं बिरुदम्] २१     |
| माघकवि [ माघकाव्यादिप्रणेता प्रसिद्धः कविः         |                       |
| माधव [ तन्नामा श्रीविजयदेवसूरैः पितामहः            | ষ্ঠাষ্টা ] ৩          |
| मारुदेव [ आदिनायतीर्थंकरः ]                        | ७२                    |
| मेघ [ प्रसुतकाव्यकर्ता मेघविजयः ]                  | ७७,-टि० ४             |
| मेरपाट ['मेवाड' इति ख्यातः प्रदेशः ]               | ३५,−टि॰ ४             |
| मेरुबिजय [ प्रस्तुतकाव्यलिपिकर्तुः श्रीसुन्दरवि    | जियस्य गुरुः ] ७८     |
| षाम ['जाम' इति प्रसिद्धो राजवंशः ]                 | ४०,–टि० ३             |
| रक [तजामा अष्ठी]                                   | ६१,–टि० १४            |
| राजनगर [ 'अमदाबाद' नाम्ना विश्रुतं नगरम            | (] 94                 |
| रायचंद्र [ तन्नामा श्रेष्ठी ]                      | ७२,७३,–टि० ९          |
| राष्ट्रकृट ['राठोड' इति प्रसिद्धो राजवंशः ]        | Ę                     |
| <b>रुचिशाखीय</b> [ 'विद्यारुचि' 'ज्ञानरुचि' इसे    |                       |
| मुनयः ]                                            | ३५ टि० २              |
| रूपा [ श्रीविजयदेवसूरेर्मातुर्नाम ]                | v                     |
| रेवतक [ 'गिरनार' इति ख्यातः पर्वतः ]               | 39                    |
| छाजमर्यादा [तन्नामा वनस्पतिविशेषः समुद्र           |                       |
|                                                    | ३८ टि॰ ९              |
| कावण्यविजय [तन्नामा मुनिः]                         | 39                    |
| बस्सादि [ 'वत्स' नामा देशः तदादि ]                 | ४०,-टि० ६             |
| वर्षमान [भगवान् महावीरः]                           | ३०                    |
| वर्षमान [श्रेष्ठि-अखईसुतः]                         | ६२ टि॰ ८              |
| <b>वार्षिपक्ष</b> ['ज्ञानसागर' इत्येवंविधसागरान्तर | नामधारिणां मुनीनां    |
| पक्षः ]                                            | AA                    |
| बासुदेव [ श्रीविजयदेवस्रेरेबील्यनाम ]              | <b>९</b> ,१३,१६,१८    |
| बिजयदेव (देव,-देवर्षिराज,-देवसूरि)[                | प्रस्तुतक।व्यनायकस्य  |
| श्रीविजयदेवस्रेनीम ] १,२०                          | ,३८,५५ <u>,५६,७</u> ७ |
| विजयप्रभ [ यः पूर्वे मुनिदशायां विबुधवीरवि         | जयः स एव आचा-         |
| र्यपदं प्राप्य विजयप्रभसूरिः विजयदेवस्             |                       |
|                                                    | ००,६०,१०,००           |
| विजयसेन [ श्रीहीरविजयस्रेः पृष्टधरः स्रिः          | काव्यनायकश्रीविज-     |
| यदेवसूरेः ग्रुरुश्च ]                              | 94                    |
| बिजयादिसिंह (सिंहसूरि) [यः पूर्व मुनिदः            | शायां कनकविजयः        |
| स एव भाचार्यपदं प्राप्य विजयसिंहसू                 |                       |
| पृष्ट्घरः ]                                        | ३०,३४                 |
|                                                    |                       |

विद्यापुर [दक्षिणदेशे 'बीजापुर' नाम्रा प्रसिद्धं गगरम् ] ५४,-टि० ४ विद्याविजय ( विद्यादिविजय ) [ आचार्यपदप्राप्तेः प्राक् श्रीविजय-देवसूरेर्नाम ] 96,98,50 विमलगिरि (विमलाचल,-शत्रुंजय,-सिद्धशेल) [सौराष्ट्र-देशान्तर्गतं तन्नामकं तीर्थम् ] ३६,४१,७२,७६ वीरविजयकवि (वीर) तिज्ञामा जैनमुनि: ] ३७,३८,४०. ४२,५५,६०,६३,६४ स्टो॰ ५८ बेळाकूल (अब्धिकुल) सिराष्ट्रदेशान्तर्गतं 'वेरावल' नाम्रा प्रतीतं नगरम् ] शत्रुंजय (विसलगिरि) [तन्नामकं तीर्थम्] ₹ € शासापुर [ उपपुरं संनिवेशः ] श्रीमञ्ज स्तिम्भतीर्थवास्तव्यस्य श्रीसोमश्रेष्टिनः अप्रजः तत्तामा श्रेष्टी ] 99,20 शंखेश्वर [ तकामकं श्रीपार्श्वनाथतीर्थम् ] 3,00 सहजू [ तन्नामा श्रेष्ठी ईडरनगरवास्तव्यः ] 36.35 साद्डी [मारवाडप्रदेशे एतन्नामकं प्रसिद्धं नगरम् ] 96 साबली [तन्नामा प्रामः] २७ साहिपुरोपवन [ 'साहिपुर' नामक प्रामस्य उपवनम् ] 84 साहिबदेतनय [ 'साहिबदे' नामकस्य कस्यचित् तनयः ] **६**२ सिद्धशैल (विमलगिरि) [तन्नामकं तीर्थम्] υĘ सिद्धिविजय [प्रन्थकर्तुः गुरोः श्रीकृपाविजयस्य गुरुः] २.-टि॰ ११ सीरोहिका ( सीरोहीनगर ) [ 'शीरोही' नामकं नगरम् ] सुरपुर (देवकपत्तन) ['देवपाटण' नाम्ना प्रसिद्धं नगरम्] ७५,-टि॰ ९ सुरविधु (देवचन्द्र) [तन्नामा श्रेष्ठी ] 85 सुराष्ट्रा [ 'सोरठ' नाम्ना प्रसिद्धः प्रदेशः ] ₹ सुरतिबन्दिर (सुरति,-स्फूर्तिबन्दिर) [ 'सुरत' नाम्रा प्रसिद्धं 88,48,68 नगरम् ो सोम [तन्नामा श्रेष्ठी] 98 सुन्दरविजय [ अस्य काव्यस्य लिपिकारो जैनमुनिः ] ७८ स्थिर [ श्रीविजयदेवसूरेः पिता ] 4.98 स्तम्भतीर्थ (हरिवेश्म ) [ 'खंभात' नाम्ना प्रसिद्धं नगरम् ] १९, ३३ टि० ७ स्फूर्तिबन्दिर (सूरति) 46 स्वर्णगिरि [तन्नामा पर्वतः ] 33,38 हरिवेश्म [स्तम्भतीर्थस्य अपरं नाम ] ३३,∽टि० ७ हाजापाटक अमदावादमध्ये 'हाजा पटेळनी पोल' इति नाम्रा प्रसिद्धः पाटकः ] हीरविजय (हीरगुरु,-हीर) [ श्रीविजयदेवस्रेः प्रगुरुः प्रभावको जैनाचार्यः ] १४,३६,७१,७५,-टि० २

# सिंघी जैन ग्रन्थ माला

### ॥ मुद्रितप्रन्थाः ॥

|   |                                                                               | मूल्यम् ।      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ? | प्रबन्धचिन्तामणि [ मेरुतुङ्गाचार्यविरचित ]                                    | <b>३</b> —१२—० |
| २ | पुरातनप्रबन्धसङ्ग्रह [ प्रबन्धचिन्तामणिसम्बद्ध-अनेकानेकपुरातनप्रबन्धसङ्ग्रह ] | 4-0-0          |
| ३ | प्रबन्धकोश [ राजशेखरसूरिविरचित ]                                              | 8-0-0          |
| 8 | विविधतीर्थकल्प [ जिनप्रभसूरिविरचित ]                                          | 8-8-0          |
| ч | देवानन्दमहाकाव्य [ मेघविजयोपाध्यायविरचित ]                                    | <b>२</b> –१२–० |
| 6 | Life of Hemachandrāchārya [ By Dr. G. Bühler ]                                | 3-8-0          |

#### पत्रव्यवहार-

# ं संचालक-सिंघी जैन ग्रन्थमाला

अनेकान्त विहार } अथवा क्र िसंघीसदन ९, शान्तिनगर; पो० साबरमती } अहमदाबाद श्रेट, गरियाहाटरोड; पो० बालीगंज अहमदाबाद कलकत्ता

Published by Babu Rajendra Sinha Singhi, for Singhi Jaina Jhanapitha, Ballygunge, Calculta.

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nirnaya Sagar Press, 26-28, Kolbhat Street, Bombay.